## राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

'राजस्थानी-हिन्दी साहित्य-श्रेणी' के अन्तर्गत प्राचीन राजस्थानी-गुजराती-हिन्दीः मावाके जो ग्रन्थ प्रेसोंमें छप रहे हैं उनकी नामाविल ।

(4)

## षद्यात्मक रचनाएं -

- १. कान्हड दे प्रबन्ध-कर्ती जालोर निवासी कवि पद्मनाम ।
- २. गोराबादल-पदमिणी चउपई-कर्ता किन हेमरतन।
- ३. वसन्तविलास-फागु काव्य।
- ४. कूर्मवंशयशपकाश अपर नाम लावारासा-कर्ता चारण कवि गोपालढान
- ५. क्यामखां रासा कर्ता मुस्लिम कवि जान ।

### गद्यात्मक रचनाएं -

- ६, बांकी दासरी ख्यात।
- ७. मुंहता नैणसीरी ख्यात।
- ८, राठोड वंसरी उत्पत्ति।
- ९. खींची गंगेव नींबावतरो दोपहरो, राजान राउतरो वात वणाव आदि।
- १०. दाढाला एकलगिडरी वात ।

## छपनेके लिये तैयार होनेवाले कुछ यन्थ

राजस्थानी सुभाषित रत्नाकर ।

पुरातन राजस्थानी गद्य संचय ।

जहांगिर यशस्चित्रका - किन केशनदास कृत ।

रणमल्लछन्द - किन श्रीधरव्यास कृत ।

जलाल गहाणीरी नात ।

कृतबदी साहजादेरी नात ।

हितोपदेश गनालेरी भाषा

वेताल पाचीसीरी नात । इत्यादि - इत्यादि ।

# मुस्लिम कवि जान रिचत क्या म खां रा सा

खिस्तृत भूमिका एवं टिप्पणी आहिसे समछंकत संपादन कर्ता डॉ. दशरथ शर्मी एम् ए पीएच् डी.; अगरचंद नाहटा; भंवरलाल नाहटा

प्रकाशन कर्ता रानस्थान राज्याज्ञानुसार संचालक, राजस्थान पुरातस्व मन्दिर जयपुर, (राजस्थान)

[ प्रथमावृत्तिः; प्रति सं० ७५० ]

विक्रमाव्द् २०१०]

मूल्य ५-१२-०

[ खिस्ताब्द १९५३

## क्याम खा रासा - अनुक्रमणिका

|                                                       |       | •       |
|-------------------------------------------------------|-------|---------|
| श्रधान संपादकीय किंचित् प्रास्ताविक                   | पृष्ठ | १- ४    |
| भूमिका-क्याम खां रासाके कर्ता कविं जान और उनके ग्रन्थ | "     | १- १३   |
| क्याम खां रासा का ऐतिहासिक कथा सार                    | 11    | १३- ३२  |
| क्याम खां रासाकी प्रतिका परिचय                        | "     | 32- 33  |
| क्याम खां रासाका महत्व                                | "     | 33- 36  |
| परिशिष्ट नं. १ दीवान दौलत खां रचित ग्रन्थ             | "     | 39- 39  |
| ,, नं. २ क्याम खांनीकी उत्पत्ति                       | 77    | ३९- ४०  |
| ,, नं. ३ परवर्ती नवाव                                 | 73    | ४०- ४५  |
| ,, नं. ४ क्याम खांनी नवावोंके वसाए हुए गांव           | "     | ४५- ४६  |
| ,, नं. ५ क्याम खांनी दीवानोंका वंशरृक्ष               | "     | ४६– ४७  |
| क्याम खां रासा-मूल ग्रन्थ                             | 77    | १- ९२   |
| अलिफ खांकी पेडी                                       | ;;    | ९३-१०८  |
| क्याम खां रासाके टिप्पण                               | "     | १०९-१२८ |

## किंचित् प्रास्ताविक

'राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला' में प्रकाशित करनेके लिये, बीकानेरके जानभंडारोमेसे कुछ ग्रन्थ प्राप्त करनेकी दृष्टिसे सन् १९५२ में बीकानेर जाना हुआ, उस समय, प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यसेबी श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटाके पास प्रस्तुत 'क्यामखां रासा' की प्रति-लिपि देखनेमें आई। ग्रन्थकी उपयोगिता एव विशेषनाका खयाल करके हमने इसे, इस ग्रन्थ-मालामें प्रकट करने का निश्चय किया और तदनुसार मुद्रित होकर अब यह विद्वानोके हस्त सपुट में उपस्थित हो रहा है।

ग्रन्य और ग्रन्थकारके विषय में यथालभ्य सब बाते सपादक-त्रयीने विस्तृत भूमिका और ऐतिहासिक टिप्पण आदि द्वारा उपलब्ध कर दी हैं जिससे पाठकोंको ग्रन्थका हार्द समझने में यथेष्ट महायता मिल सकेगी।

मूल ग्रन्थकी केवल प्रतिलिपि ही हमें मिली थी जो श्री नाहटाजीने कुछ समय पहले, उन्हें प्राप्त हस्तिलित प्राचीन प्रतिके उपरंग करवा रखी थी। प्राचीन ग्रन्थोंके सपादनकी हमारी जैली यह रहती है कि किसी कृतिका सपादन कार्य जब हाथमें लिया जाता है तब उसकी अन्यान्य दो चार प्रतिया प्राप्त करनेका प्रयन्न किया जाता है। यदि कहीसे उसकी ऐसी प्रतिया मिल जाती है तो उनका परम्पर मिलान करके, भाषाकी, छन्दकी, अर्थकी और वस्तुसगित आदिकी दृष्टिमे, विशिष्ट रुपसे पर्यवेक्षण करके मूल पाठकी वाचना तैयार की जाती है और भिन्न-भिन्न प्रतियोमें जो शाब्दिक पाठमेंद प्राप्त होते हैं उन्हें मूलके नीचे पादिष्टपणींके रूपमें दिया जाता है। प्राचीन ग्रन्थोंके सपादनकी यह पद्धित विद्वन्मान्य और सर्वविश्वत है। परन्तु जब किसी ग्रन्थका कोई अन्य प्रत्यन्तर शक्य प्रयत्न करने पर भी, कहीसे नही प्राप्त होता है, तब फिर वह कृति केवल उसी प्राप्त प्रतिके आयार पर यथामित सशोधित-सपादित कर प्रकट की जाती है। प्रस्तुत 'क्यामखा रासा' भी इसी तरह, केवल जो प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई उसीके आयार पर, सशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। जिस मूल प्रतिपरमे, श्री नाहटाजीने अपनी प्रतिलिपि करवाई थी वह मूल प्रति भी हमारे देखनेमें नहीं आई। इससे हमको यह ठीक विश्वास नहीं है कि जो बाचना प्रस्तुत मुद्रण में दी गई है वह कहा तक ठीक है।

प्रेसमेंसे आनेवाले प्रुफोका सशोधन करते समय हमें इस रचनामे भाषा और शब्द मयोजनाकी दृष्टिसे अनेक स्थान चिन्तित मालूम दिये हैं जिनका निराकरण मूल प्रति और एकाध प्रत्यन्तरके देखे विना नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके लिये कोई अन्य उपाय न होनेसे इसको ययाप्राप्त प्रतिलिपिके अनुसार ही मुद्रित करना हमें आवश्यक हुआ है। राजस्थानके साहित्यसेवी विद्वानोसे हमारा अनुरोध हैं कि वे इस रचनाके कुछ प्रत्यन्तर — जो अवश्य कही-न-कही होने चाहिये — खोज निकाले, जिससे भविष्यमे इसकी एक अच्छी विशुद्ध वाचना तैयार करने-करानेका प्रयत्न कोई उत्साही मनीपी कर सके।

किव जान राजस्थानका एक वडा और प्रसिद्ध किव हो गया। यद्यपि जाति और धर्मसे वह मुसलमान था लेकिन उसकी रचनाओं पढनेसे मालूम होता है कि वह भाव और भिक्तकी दृष्टिसे प्राय हिन्दु था। उसका गरीर मुस्लिम था परन्तु आत्मा हिन्दु था। यदि उसने अपनी रचनाओं अपने व्यक्तित्वके परिचायक कोई उल्लेख न किये होते तो पाठकोंको इन रचनाओं कर्ता कोई हिन्दु-इतर है ऐसी कल्पनाका होना भी असंभवसा लगता।

कविकी विविध प्रकारकी और विस्तृत सख्यावाली रचनाओं विषयमे सपादक मित्रोने यथेष्ट प्रकाश डाला है। इससे ज्ञात होता है कि कवि अपने समयमे राजस्थानका एक प्रमुख साहित्यकार रहा है। शायद इतनी विविध रचनाए, उस समयके अन्य किसी हिंदु या जैन विद्वान्ने नहीं की है। किवका अनेक विषयो पर अच्छा अधिकार मालूम देता है। भाषा और भावो पर तो उसका वडा ही प्रभुत्व प्रतीत हो रहा है। लोक भाषाके ग्रन्थोकी प्रतिलिप करनेवाले लेखकोकी लिखन-पद्धति प्रायः शिथिल और अनियमित होती थी, इस लिये ऐसी रचनाओमें लेखनभ्रष्टताके कारण भापाभ्रष्टताका प्राचूर्य उपलब्ध होना स्वाभादिक है और इसी कारणसे किसी भाषा कविकी कृतिका पूर्णतया विशुद्ध रूपमें प्राप्त होना असभवसा रहता है। परतु यदि ऐसी प्राचीन रचनाओं दो चार भिन्न स्वरूपके अच्छे प्रत्यन्तर मिल जाते है तो उनके आधार पर विशेषज्ञ विद्वान किसी भी रचनाकी विशुद्ध वाचना ठीक तरहसे उपस्थित कर सकता है। जैसा कि हमने ऊपर सूचित किया है प्रस्तुत 'क्यामखा रासा' उक्त एक ही प्रतिलिपिके आघार पर मुद्रित किया गया है ओर इससे इसमें भाषा, छन्द, वर्णसयोजन आदिकी दृष्टिसे वहुतसे स्यान शिथिलता ओर अशुद्धताके उदा-हरण स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं परतु हमारा विश्वास है कि यदि दो-एक अन्य प्रत्यन्तरोके आधार पर, इसकी विशुद्ध वाचना तैयार की जाय तो, जान कविकी यह कृति एक उत्तम कोटिकी साहित्यिक रचना सिद्ध होगी। उस समयके हिन्दु या जैन कविकी कोई रचना, शायद ही कवि जानकी रचनाकी तुलनामें स्पर्धा करने योग्य सिद्ध हो।

कविका स्थभाव बहुत उदार है। वह राजपूत जातिकी वीरताका वडा प्रशसक है। अपने चिरतानायकके विपक्षियोकी वीरताका भी वह अच्छा सहानुभूतिपूर्वक वर्णन करता है। क्याम-खानी वणवाले, वास्तवमें चौहान वशीय राजपूत थे और इसलिये किन चौहान कुलका गौरव-गान करनेमे अपना गर्व समझता है। वह चौहान कुलको राजपूत जातिमें सबसे वड़ा गौरवशाली कुल मानता है। उसके विचारमे

जिसी जात रजपूत की, सगरे हिंदसतान। सवमें निहचे जानियो, बडो गोत चहुवांन॥

चाहवांन यातें कह्यो चहूं कूटमें आन । सगरे जंबू दीपमें सम को गोत न आन ॥

### "फूलनि मधि गुलाल, चुनियनि जैमी लाल । राइनमें तैसो गोत चक्रवे चौहांन को ॥"

इसिलये अपने चिरितनायक अलिफखानका, इस चौहान गोतमे उत्पन्न होना किंके मनमें बड़े गौरवकी बात है और वह प्रारमहीमें बड़े गर्वके साथ इसका उल्लेख करता हुआ कहता हूं कि

"अिंक्ष्पलां नु दीवानको बहुत वडी है गोत। चाहुवांनकी जीरको और न जगमें होत॥"

चौहानकुलकी उत्पत्ति की जो कथा इस किवने दी है वह शायद अन्य किसी ग्रन्थमें नहीं है और इस दृष्टिसे यह एक नूतन अन्वेषणीय वस्तु है। किव पृथ्वीराज चौहान (प्रथम के ?) द्वारा कावूलसे दूव मगा कर, दिल्लीके मैदानोको हराभरा कर देनेका जो उल्लेख करता है (पृ. ६, पद्य ६५) वह भी एक, ऐतिहासिकोके लिये गवेषणीय विचार है।

कविकी वर्णनशैली स्वामाविक और सरल है। न इसमे कोई शब्दाडवर है न अत्यु-क्तिका अतिरेक है। उक्तिपद्धित अच्छी ओजस्भरी हुई और रचना प्रवाहबद्ध एव रसप्रद है।

भाषाविद्या (फाइलोलॉजी) की दृष्टिसे यह ग्रन्थ और भी अधिक महत्त्वका है। इसमें डीगलकी वह कृत्रिम शब्दाविल वहुत ही कम दिखाई देती है जो बादकी शताब्दीमें बनी हुई चारणोकी रचनाओं में भरपूर दृष्टिगोचर होती है। इसकी गब्दाविल पर शौरसेनी अपभ्र शकी बहुत कुछ छाया दिखाई देती है और साथमें प्राचीन राजस्थानीका पुट भी अच्छे प्रमाणमें उपलब्ध होना है। हमारा अभिमत है कि किसी उत्साही और परिश्रमी विद्वान्कों या विद्यार्थीकों चाहिये कि किसी युनिवर्सिटीको पीएच डी की डीग्रीके लिये इस कविकी रचनाओंका भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे गभीर अध्ययन कर, तुलनात्मक निवन्ध उपस्थित करनेका प्रयत्न करे।

इस भाषाविद्याके विचारका उल्लेख करते समय, प्रस्तुत प्रकरणमे जो एक कथन हमे प्राप्त हुआ है वह विद्वानोके लिये और भी विशेष विचारणीय है।

वीकानेरकी अनूपसस्कृत लाइब्रेरीके, एक हस्तिलिखित प्राचीन गुटकेमें, रूपावली नामक आख्यान लिखा हुआ है जिसका थोडा-सा परिचय सपादकोने अपनी भूमिकाके पृ ११ पर दिय है। यह रूपावली आख्यान प्रस्तुत किव जान ही की कृति है या अन्य किसीकी यह इस परिचयसे ज्ञात नही हो सकता। इस आख्यानकी पहली चौपाईमें कहा गया है कि फतहपुर नगर जहां वसा है उस देश या भूमिका नाम बागर है और वहाके आसपास जो भाषा बोली जाती है वह भली प्रकार की सोरठ-मारू है जिसमें सुन्दर रूपसे भाव प्रकट किये जाते है। हमारे लिये

<sup>#</sup> यन्थकारने वर्तमानमें शिखावाटी कहलानेवाले प्रदेशका नाम-जिसमें फतहपुर और झूझनु आदि नगर वसे हुए हैं —वा ग ड लिखा है—यह भी भौगोलिक दृष्टिसे अन्वेपणीय है। राजस्थानका वह प्रदेश, जिसमें छूगरपुर, वासवाडा, प्रतापगढ आदि नगर वसे हुए हैं प्राचीन कालसे वा ग ड नामसे प्रसिद्ध है। इसी तरह राजस्थानकी दक्षिणी सीमा पर आया हुआ कच्छ और उत्तर गुजरातके बीचमें जो छोटा रण कहलाता है उसके आसपासके प्रदेशका नाम भी वा ग ट है और जो प्राय कच्छ-बागडके नामसे प्रसिद्ध है। कवि जानके समकालीन साहित्यमें फतहपुर आदिका होना भी वा ग र या वा ग ड प्रदेशमें बताया गया है। यो राजस्थानके सीमा प्रान्तों पर तीन वागडी प्रदेशोंका उल्लेख मिल रहा है। इस वा ग ड शब्दका वास्तविक अर्थ क्या है यह भी एक बिचारणीय वस्तु है। जेन अन्थोंमें वा ग ड विषयके बहुतसे उक्षेख प्राप्त होते हैं।

भाषाका यह सोरठ-मारू नाम विल्कुल नया और विचारणीय है। मारू का अर्थ तो स्पष्ट ही है कि जिसका सम्बन्ध मरूभूभिसे हो वह मारू है, पर इसके साथ सोरठ शब्दका क्या सबन्ध है? हमारा खयाल है कि कविको सोरठ शब्दसे वह भाषाप्रदेश अभिप्रेत है जिसे वर्तमानमें गुजराती भाषा-भाषी प्रान्त कहा जाता है। जिस प्रकार भौगोलिक दृष्टिसे सोरठका प्रदेश प्राचीन कालसे सर्वत्र विश्रुत रहा है इसी तरह वहाकी जनभाषा भी, जो कि वर्तमानमे तो वह गुजरातीके नामसे ही सर्वत्र प्रसिद्ध हो रही है, उस समय, सोरठके नामसे प्रसिद्धिमे रही हो और फतहपुरके प्रदेशके लोगोकी जो बोली रही हो उसमे मारू और सोरठ की बोलीका विशिष्ट समिश्रण रहा हुआ होनेसे कविने उसे इस नामसे उल्लिखत किया हो।

अधिनिक राजस्थानी और गुजराती दोनो भाषायें मूलमें एक थी। मुगलोके शासन कालके मध्य समयसे घीरे-घीरे इनमें कुछ पार्थक्य होने लगा। भाषावैज्ञानिकोने प्राचीन राजस्थानी एव गुजरातीको एकरूप मान कर उसके लिये प्राचीन पिक्चमीय राजस्थानी ऐसा शास्त्रीय नाम निश्चित किया है। लेकिन इस नामनिर्देशमें बहुतसे विद्वानोको सन्तोष नहीं है। अत. वे कोई ऐसा नामनिर्देश करना-कराना चाहते हैं जिससे राजस्थान और गुजरातकी भौगोलिक, सास्कृतिक, सामाजिक एव आर्थिक सयुक्तता और सहकारिताका स्पप्ट बोध हो सके। गुजरातके एक विशिष्ट किंव, लेखक, विचारक और विवेचक विद्वान् श्रीयुत उमाशकर जोशीने इसके लिये मारू-गूर्बर शब्दका प्रयोग करना पसद किया है। उक्त रूपमती आख्यानके कर्ता द्वारा किया गया सोरठ मारू शब्दका प्रयोग देख कर हमे इस विषयमें विशेष प्ररणा मिली है और हमारी कल्पनामें किंव उमाशकरजी द्वारा सूचित राजस्थान और गुजरात की सास्कृतिक एकताका सारसूचक मारू-गूर्बर शब्द प्रयोग ठीक उपयुक्त लगता है। राजस्थान और गुजरातके विशिष्ट भाषाविद् विद्वान् इस पर अवस्य विचार करे। इस विषयमें हम अपने कुछ विशेष विचार किसी अन्य अवसर पर प्रकट करना चाहते हैं।

हमारी कामना है कि कवि जानकी अन्य रचनाए भी इसी तरह सुसपादित हो कर प्रकाशमें आनी चाहिये।

सर्वोदयं साधना आश्रम, चदेरीया ता. १०–३–५३

-जिनविजय मुनि

### क्यामुखां रासाके कर्त्ता कविवर जान और उनके ग्रन्थ

हिन्दी साहित्यमें जान कविके क्यामखां रासो श्रादि ग्रन्थोका सबसे पहला उल्लेख राजस्थान विद्वद्रत्न परम साहित्यनुरागी व संत साहित्यके श्रद्वितीय संग्राहक स्वर्गीय पुरोहित हरिनारा-यणजीने, १४ वर्ष हुए श्रपनी "सुन्दर ग्रन्थावली" में किया था। सन्तकवि सुन्दरदास सं० १६८२ में फतहपुर पधारे, श्रीर श्रधिकतर यहीं रहने लगे। श्रतः फतहपुरके विद्यानुरागी नवाबोका श्रापके सम्पर्कमें श्राना स्वाभाविक था। इसी प्रसंगसे पुरोहितजीने श्रलफखां व उनके रचित चार ग्रंथ, फतहपुरके नवाबोंके नाम एवं क्यासरासोका उल्लेख किया था। यथा—

"सुन्दरदासजी फतहपुरमें नवाव अलफलां के समयमें आगये थे। सम्भव है यहां उस वीर और किव नवायसे इनका मिलना हुआ हो, क्यों कि नवाव सम्वत् विक्रमी १६६३ (सन् हिजरी १०५३ रमजान की २८ ता. को) तलवाडे के युद्धमें बड़ी वीरतासे वीरगितको प्राप्त हुआ था। यह महामिहम नवाव अलफलाँ प्रायः शाही खिदमतमें रहा करता था। यह बड़ी-बड़ी मुहिमों और युद्धों में भेजा जाता था और प्रायः सदा विजयी रहा करता था। परन्तु शूरवीर होकर भी कहते हैं कि यह एक अच्छा किव भी था, और हिन्दी काष्यमें कई प्रनथ भी बनाये हैं जो प्रायः शेखावटी के अन्दर प्रसिद्ध हैं।"

श्रापने टिप्पणीमे लिखा है कि श्रलफलॉ - कान्योपनाम जान किन बनाये हुए चार ग्रन्थ १. रतनावली, २. सतवंतीसत, ३. मदनिवनोद, ४. किनविल्लभ हैं, जो हमारे संग्रहमे हैं। (पृष्ठ ३६-३७) पृष्ठ चालीसकी टिप्पणीमें उपयु क टिप्पणीकी बातको पुनः दुहराते हुए क्यामरासा के रिचयताका नाम <sup>२</sup>नेडमतखाँ बतलाया था। यथा —

"श्रलफलां फतहपुरके नवाबोंमें नामी वीर श्रौर किव हुआ। यही जान किव था, जिसने कई श्रन्थ रचे थे। उनमेंसे चार ग्रन्थ हमारे संग्रहमें भी विद्यमान हैं। इसके छोटे बेटे "नेड़तमतख़ाँ" ने कायमरासा वनाया। इसहीके श्रनुसार नजमुद्दीन पीरजादे मुं मणूं फ़तहपुरने "शजतुल मुसलमीन"फारसीमें तवारीख लिखी, जिसकी नकल मूमणूंमें हमने करवायी थी परन्तु वह मांगकर कोई ले गया था सो श्रवतक लौटाई नहीं। इसीके श्राधारपर "तारीख खांजहानी" हैदराबाद-दिल्लामें बनी है। नवाब नं. १२ कामयावखांके समयमें शेखावत वीर शिवसिंहजीने सं. वि. १७८८ में फतहपुरको तलवारके जोरसे छीन लिया। तबसे शेखावतोंके श्रिधकारमें है। (वाकियात कौम काइम खानी" "फरूक त्तवारीख" तथा "शिखर वंशोत्पात पीढ़ी वार्तिक" एवं सीकरका इतिहास।)

पुरोहितजीके परचात् भूमकेतुके सम्पादक पं. शिवशेखर द्विवेदीने भूमकेतुके तीसरे श्रंक ( श्रगस्त सन् १६६८ ) में तीन श्रन्थोंका परिचय प्रकाशित करते हुए जानका नाम श्रलफखाँ

१. फतहपुर परिचयके पृष्ट १३६ में भी इसी भ्रान्त परम्परा को ऋपनाया गया है।

२. फतहपुर परिचय ग्रन्थमें नियामतलॉ लिखा है।

लिखनेके साथ-साथ उसे मुगल सम्राट् शाहजहाँका साला बतलाया । इसका श्राधार श्रज्ञात है ।

इसके पश्चात् पं. भावरमलजी शर्माने सन् १६४० में हमारे द्वारा सम्पादित "राजस्थानी" त्रैमासिक (वर्ष ३ ग्रंक ४)में "कायमलानी नवाव ग्रंळफलाँ ग्रौर उसकी हिन्दी कविता" नामक लेख छपवाया जिसमें कायमलानी वंशकी पूर्व-परम्पराके साथ सत्वंतीसत, मदनविनोद एवं कविवरलभका रचियता ग्रलफलाँको वतलाया। इस लेखमें पिएडतजीने पुरोहित हरिनारायण्जीके ग्रलफलाँकी मृत्यु भं. १६६३ (तलवाहें युद्ध) में होनेके कथनपर सन्देह प्रकट किया क्योंकि कविवरलभका रचनाकाल स्वयं ग्रन्थमें ही सं १७०४ दिया गया है। पुरोहितजीके कथनानुसार इन्होंने कायमरासाके रचियता ग्रलफलाँके छोटे बेटे नेडमतल्बाँको ही बतलाया है एवं हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्ध ताजको कायमलानी नवाव फदनलाँकी पुत्री एवं ग्रलफलाँ के पिता ताजलाँ (द्वितीय) की बहिन होना बतलाया है। जब मैंने इस लेखको पढ़ा, मनमें विचार हुग्रा कि सभी व्यक्ति जान कविको ग्रलफलाँ बतला दरहे हैं। पर शन्थकारने कहीं भी इसका सूचन नहीं किया। ग्रतः वास्तविकताकी शोधं करनी चाहिए।

इसी समय वीकानेर राज्यकी श्रन्ए संस्कृत लाइब्रेरीका पुनरुद्वारं-कार्य श्रारंभ हुआ श्रीरं उसमे जान कविके कई प्रन्थोंकी हस्तिलिखित प्रतियां प्राप्त हुईं। फलतः व्रजभारतीमें प्रकाशित (सं १९४२ में) श्रपने लेखमें मैंने जान कविके ६-१० ग्रन्थोंका उल्लेख किया था। श्रन्ए संस्कृत लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन श्री रावत सरस्वत वी. ए. से जान कविके सम्बन्धमें बातचीत होने पर इन्होंने शेखावाटीके किसी स्थानमे जान किन के ७० ग्रन्थोंकी संग्रह प्रतिकी जानकारी दी। उनकी दी हुई ७० ग्रन्थोंकी स्वा देतें हुए मैंने एक लेख भी तैयार करके रखा, श्रीर उपयुक्त संग्रह प्रतिके खरीदनेकी बात चल रही थी। इसी बीच वह प्रति मेरी सहायतासे जुलाई सन् १९४४में हिन्दुस्तानी श्रेकडेमीने खरीद ली। सन् १९४५ में रावत सारस्वतने सरस्वती (जनवरी) एवं विश्ववाणी (मई) में जान कविके ग्रन्थोंके परिचायक दो लेख प्रकाशित किये, पर जान कविका वास्तिवक्त नाम व परिचय वे भी प्राप्त नहीं कर सके उन्होंने नाम मुहम्मद जान होनेकी संभावना प्रगट की। श्रेकडेमी-की प्रतिके श्राधारमे श्रीकमत कुलश्रेष्टने हिन्दुस्तानीके जनवरी-मार्च सन् १९४१ के श्रंकमे उक्त प्रतिके दि ग्रन्थोंका ज्ञातव्य परिचय प्रकाशित किया।

जान किनके ग्रन्थोंमें बुद्धिसागर नामक ग्रन्थ भी था। उसकी एक र्पात दिल्लीके कृचे दिगम्बर जैन मन्दिरमें ज्ञात हुई। वहाँ के सरस्वती भगडारकी सूची अनेकान्त व० ४ अं० ७ में प्रकारित हुई। उसमें बुद्धिसागरके ग्रन्थ रचियताका नाम "न्यामतखाँ" वतलाया था। श्रतः दिल्ली जानेपर मैंने इस प्रतिको देखनेका प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली। उसी बीच जैनाचार्य श्रीजिन

१. वास्तवमें यह सम्वत् भी सही नहीं है । यहां सम्वत् १६८३ चाहिए ।

२. श्रीयुत मोतीलाल मेनारिया श्रीर कमलकुलश्रेष्टने भी इसीका श्रनुकरण किया है, क्योंकि कविनें क्याम रासोके श्रतिरिक्त किसी ग्रन्थमे श्रपना वास्तविक नाम नहीं दिया है।

३, हिन्दुस्तानी, भाग १५ श्रंक 🐔

ऋहिस्रिजी महाराजके दर्शनार्थ चुरूमें मेरा श्रीर भंवरलालका जाना हुश्रा, श्रीर वहाँसे विदुषी साध्वी श्री विचक्षणश्रीजीके वन्दनार्थ मूंमण् भी गये। वहांके जैन उपाश्रयमें स्थित यतिजीके संप्रह के खंडमें हमें जान कविके तीन प्रन्यों ( कायम रासी, प्रलफखाकी पैडी, वुडिसागर ) की उपलिध हुई, जिनमेसे कायमरासो एवं अलफखांकी पेंडी दोनों ऐतहासिक कान्य थे, एवं श्रलफखांके सम्बन्ध-में रचे गये थे। उसकी प्रारंभिक पंक्तियोंको पढ़ते ही यह तो निरचय हो गया कि जान कवि श्रलफखां नहीं, पर उसका पुत्र था। फिर सूचमतासे विचार करनेपर उसका नाम उपयु क बुद्धिसागर अन्थकी लेखन प्रशस्तिमं उल्लिखित न्यामतखां हो, जो कि श्रलफखांके पांच पुत्रोंमें द्वितीय थे, सिंह हुश्रा। इसकी सूचना सर्वप्रथम हमने हिन्दुश्तानीके श्रप्रेल, जून १९४५ के श्रंकमें कायमरासीका परिचय प्रकाशित करते हुए ही। वैसे "कांववर जान श्रीर उनके प्रन्य" नामक लेख इस सम्बन्धमें पहले लिखा जा चुका था, पर कागजकी दुष्प्राप्यनादिके कारण वह बादमें १९४९ की 'राजस्थान भारती' में प्रकाशित हुआ। इस लेखमें मैंने जान कविके ६ प्रन्थ खपने संग्रहमें एवं घ्रन्य प्रन्थोंकी प्रतियां श्रम्प संस्कृत लाइमेरी, राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, सरस्वती भंडार ( उदयपुर ) एवं एशियाटिक सोसाइटीमें प्राप्त होनेका उल्लेख करते हुए रावत सारस्वतसे प्राप्त ७० ग्रन्थोंकी सूची दी। उप-र्युक्त १७ अन्योंमेसे वारह अन्योंके नाम तो इन ७० अन्योंमें मिल जाते हैं, पर ५ अन्य उनसे श्रितिरिक्त मिले । श्रतः जान कविकी कुल ७५ रचनाश्रोंका परिचय इस लेखमें मैंने दिया था । पीछेसे हमारे संग्रहके वृष्टिसागर ग्रन्थके सम्बन्धमें श्रनुसन्वान करनेपर वह ७० ग्रन्थोकी सूचीमे उल्लिखित बुद्धिसागरसे भिन्न ही सिद्ध हुत्रा, श्रतः रचनाश्रोंकी संख्या ७६ हो जाती है।

इन ग्रन्थोंके रचना-कालपर विचार करनेसे कविकी संवतोख्लेख वाली सर्व प्रथम रचना शतकत्रय प्रतीत होतो हैं, जिसकी रचना १६७१ में हुई है, श्रौर श्रन्तिम संवतोख्लेख वाली रचना जाफरनामा पदनामा है जो सं० १७२१ में रचित हैं। श्रतः किवने ५० वर्षतक निरन्तर साहित्यकी सेवा की श्रौर इस तरह ७० वर्षकी श्रायु श्रवश्य पाई सिद्ध होता है। उपलब्ध ग्रन्थों में सबसे वडा ग्रन्थ बुद्धिसागर है जो कि ३५०० श्लोक परिमाण का है। उसके वाद परिमाणमें किववख्लम एवं कायमरासोका स्थान श्राता है। किवकी भाषा श्रौर शैली सुन्दर है। वह श्राशु किव था। उसने कई ग्रन्थोंके २, ३, ५ प्रहरमें व १-२-३ दिनोंमें रचे जानेका उख्लेख स्वयं किया है। रसत्तरंगिणी, वुद्धिसागर श्रादि ग्रन्थोंसे स्पष्ट है कि किव संस्कृत एवं फारसीका भी श्रच्छा ज्ञाता था। प्रथम ग्रन्थका श्राधार संस्कृत ग्रन्थ है, दूसरेका फारसी ग्रन्थ। किवका श्रध्ययन भी बहुत विशाल था। हिन्दी भाषापर तो इसका विशेष श्रधिकार था ही। श्रलंकार-रस, काव्य-शास्त्र, वैद्यक एवं इतिहास संवन्धी ग्रन्थोंकी रचना करनेके श्रतिरिक्त श्राख्यानक ग्रेम काव्य लिखना उसका ग्रिय विषय रहा प्रतीत होता है।

[टिप्पणी—सूफी कान्य संग्रहमें श्रीयुत परश्रामजी चतुर्वेदीभी लिखते हैं कि इस कविकी विशेषता इसकी रचनाश्रोंकी पंक्तियोंकी द्रुतगामितामें देखी जा सकती है। जान पडता है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति तत्क्षरण श्रपने श्राप बनती चली जाती है, न तो इसे उसके लिए कुछ सोचना पढा है श्रोर न कोई परिश्रम ही करना पढा है। कथानककी रूप रेखा इस किवके केवल संकेत मात्रसे ही भरती चली जाती है श्रोर दुछ कालमें एक प्रेमगाथा प्रस्तुत हो जाती है। फिर भी इसकी रचनाएँ केवल तुक बन्दियां नहीं कही जा सकतीं। उनके बीच २ में कुछ ऐसी सरस पंक्तियाँ श्रा जाती हैं जो किसी भी प्रौड़ एवं सुन्दर काव्यका श्रङ्ग बन सकती हैं, श्रोर उनकी संख्या किसी प्रकार भी कम नहीं कही जासकती।

इस कविने पात्रोंके चिंग्त्र-चित्रण तथा घटना-विधानमें भी कभी-कभी श्रपना कान्य कौशल दिखलाया है श्रोर कोई न कोई नवीनता ला दी है।

रावत सारस्वत द्वारा प्राप्त स्चीमें 'रस कोष' का रचनाकाल सं० १६६७ लिखा हुआ था, उसी आधारसे राजस्थान भारतीमे प्रकाशित अपने लेखमें, मैंने उसे सर्वप्रथम रचना बतलाई थी। श्रीयुत परशुराम चतुर्वेदीने सूफी काव्य संग्रहके पृष्ठ १३९-४०में उसीका अनुकरण किया ई। पर मेरे लेख छपनेके परचात् सं० १६८४ जेष्ठ वदीमें किन भीखजनके फतहपुरमे लिखित प्रति अन्प संस्कृत लाइबेरीमें अवलोकनमें आई। जिससे इस प्रन्थका वास्तविक रचनाकाल १६७६ सिद्ध होता है। यथा —

"जहाँगीरके राज्यमें हिरन चित्त को दोष।
सोलहसे घट हुतरे, कियो जान रस कोष।।" १४१। चौ. ५०
प्रस्तुत ग्रन्थ, रसमंजरीकी भाँति नायक नायिकाके वर्णन वाला है।
"ग्रवहि वखानों नाइका नाइक कहि कवि जान।
मर्थू कर्यू रसमंजरी सुनो सवे घर कान।।३॥
ग्रन्थका परिमाण ३०० रलोकोंका है।
कियोगी

कविने हॉसीके शेखमोहम्मद चिस्तीको श्रपना गुरु बताया है। शेखमुहम्मद मेरो पीर, हॉसी ठाम गुनीन गंभीर। शेखमुहम्मद पीर हमारो, जाको नाम जगत उजियारो। रहन गॉव जानहु तिहँ हॉसी, देखत कटे चित्तकी फांसी।

कविवल्लभ एवं बुद्धिसागर ग्रन्थमे पीर मुहम्मदके ४ पूर्वज कृतवाँ १. जमाल २. बुरहान ३. ग्रनवर एवं ४. न्रदीके भी नाम दिए हैं। यथा—

"कुतव भये न इनके कुलचार, तिनको जानत सव संसार।
पहले जानहुँ कुतव जमाल, जिहि तन तक्यो सु भयो निहाल ॥३॥
दूजे भयो कुतुव बुरहान, प्रगट्यो जाको नाम जहान।
कुतव प्रनवर दादों भयो, जिनकों छुत्रपति नयों।
कुतव न्रदी न्रजहान, प्रगट भयो जग जैसे भान।
हांसीमें इनको विसराम, जियारत करें सरे मन कांम।

हांसी ऐसी ठौर है, उत जो रावत जाई ।
इच्छा पूजे स्वित है, हँसत खेलत घर श्राई ।
सेखमोहम्मद पीर हमारी, जाकी नाम जगत उजियारी ।
रोजो उपर वरसत नूर, करामात जग भई हजूर ।
ज्यारत करत फिरसते श्रावत, मनुपनुकी को वात सुनावत ।
नई नाही कछु होति श्राई, इनके कुलमें श्रादि वड़ाइ ।

#### ७० ग्रन्थोंकी संग्रह प्रति

श्री कमलकुल श्रेष्ठके लेखानुसार इस प्रतिके पृष्ठोंकी लम्बाई-चौड़ाई ६ × ४ है। प्रारंभिक कुछ श्रंश प्राप्त नहीं हैं। बीच-बीचमें भी एकाध पृष्ठ गायब है। प्रति सं० १७७७-७८ में फतह-घन्द ताराचन्द ढीढवाणिया द्वारा लिखित है। लिखावट स्पष्ट है। कहीं-कहीं कीढोंके खाने श्रादि कारणोंसे पढ़नेमें कठिनाई होती है। पहले यह एक जिल्दमें होगी श्रव सब पन्ने श्रलग-श्रलग हैं।

### कमल कुलश्रेष्ठकी वर्गीकृत ग्रन्थ सूची

- १. छोटे-छोटे चरित्र काब्य
- २. मुक्तक श्रद्धारवर्णन काव्य
- ३. उपदेशात्मक काव्य
- ४. कोप
- ५. मिश्रित

इनमें छोटे छोटे चरित्र कान्योंको दो भागोंमें विसक्त किया गया है—प्रेम कहानियाँ क स्वतन्त्र कहानियां। प्रेम कहानियाँ दो उपभागोंमें विभाजित की जा सकती हैं।

- १. श्रविवाहिता नायिकासे प्रेम होने श्रीर प्रायः विषाहमें समाप्त होने वाली कहानियाँ।
- २. परकीया-प्रेम-मूलक कहानियाँ।

पहले उपवर्गमें निम्न काव्य हैं—

१. रतनावली, रचना संवत १६९१, मि. व. ७ (हि. सं. १०४४) छंद दोहा-चौपाई, विस्तार १७५ दोहे।

(प्रायः ७ चौपाइयोंके बाद १ दोहा श्राता है। इस प्रकार दोहोंकी संख्या दी गई है, उसके साथ चौपाइयोंकी संख्या भी जान लेनी चाहिए)

यह प्रन्थ ९ दिन में रचित है, प्रारंभिक ४४ दोहे इस प्रतिमें नहीं हैं।

- २. लैंबा मजनूं, र. सं.१६९१, छन्द वही, पद्य ६५९ ( बीकानेर श्रनूप सं. ला. प्रतिके श्रनुसार)
- ३. रतनमंजरी, र. सं. १६८६, छन्द वही, २६४ दोहे, प्रारंभके पचास (५०) दोहे श्रमुपलब्ध है।

- ४. नल-दमयंती, र. सं. १७१६, छुन्द वही, विस्तार, १४६ दोहे।
- ५. पुहुप वरिषा. र. सं. १६७८, छुन्द वही, पृष्ठ २७ ( १७२ चौ.) राजकुमार पुरुषोत्तम व सुकेसीके प्रेम श्रौर विवाह से सम्बन्धित है।
- ६. कलावती, र. सं. १६९६, छुन्द वही, दोहे २०४ (१२ दिनमें रचित) (रावत सारस्वतके लेखानुसार चौ. २०७)
- ७. छ्वि-सागर, रचना सम्वत् १७०६, छुन्द वही, दोहा १६ ( राजा जैत एवं राजकुमारी छविसागरकी प्रेमकहानी )
- म. कामलता, र. सं. १६७८, छन्द वही, दोहा ३२ ( हंसपुरीके राजा तथा कामलताकी प्रेम कथा है ) हिन्दुस्तानीमें पूर्ण और कुछ श्रंश सूफी कान्य संग्रहमें प्रकाशित।
- ९. कलावती, र. श्रस्पष्टता, छुन्द वही, दोहा ३६ (पुरन्दर श्रीर कलावती प्रेमकथा) (रावत सारस्वतानुसार दोहा ३६, चौपाई ३६, छुन्द १२, सोरठा २, र. सं. १६७६, दो प्रहर-में रचित)
- १०. छीता, र. सं. १६९३, कार्तिक सुदी ६, छुन्द वही, दोहा ३७। कुछ श्रंश सूफी कान्य संग्रहमें प्रकाशित।
  - ११. रूपमंत्ररी, र. सं. १६९४ छुन्द वही, दोहा १२२, ज्ञान एवं रूपमत्ररीकी प्रेमकथा।
  - १२, मोहिनी, र. सं. १६९४, मि. सु. ४, छन्द वही, पद्य १२२, ३ प्रहर में रचित ।
- १३. चन्द्रसेन शीलनिधान, र. सं. १६९१, छुन्द चौपाई, दो. १८, ८ प्रहर में (रावत सारस्वतानुसार ढाई प्रहर में) रचित ।
  - १४. कामरानी पीतमदास, र. सं. १६९१, छुन्द वही, दोहा १२, सवा दो प्रहर में रचित ।
  - १५. कलन्द्र, र. सं. १७०२, छुन्द वही,पृ. २.
  - १६. देवलदेवी खिजखां, र. सं. १६९४, छुन्द वही, दोहा ८५, प्रसिद्ध उपाख्यान ।
- १७. कनकावती, र. सं. १६७५, छुन्द वही, दोहा ८१, राजा भरतके पुत्र परमरूप श्रीर कनकावतीकी प्रेमकहानी, ३ दिन में रचित ।
- १८. कौत्हली, र. सं. १६७५, छन्द विविध, पृष्ठ ३३ (चनद्रसेन एवं कौत्हलीकी प्रेमकथा)
- १९. सुभटराई, र. सं. १७२०, छन्ट दोहा चौपाई, दोहा ६० (सूरजमलके पुत्र सुभटराई एवं राजकुमारीकी प्रेमकहानी )
- २०. मधुकरमालती, र. सं. १६९१, फा. व. १. छन्द वही, पृष्ठ २६, कुछ श्रंश स्फी-कान्य संग्रहमें प्रकाशित ।
- २१. बांदी नामा, रचनाकाल श्रज्ञात, छुन्द वही, पृष्ठ ४, (किसी मियांका कीतदासीसे अनुचित प्रेम, प्रेमकथाके ढांचेसे भिन्न।

## दूसरे उपवर्गकी रचनाएं -

- 1. निर्मल, र. सं. १७०४ साघ, छुन्द वही, दोहा १३, निर्मलको सतीत्व रचाकी कहानी।
- २. सतवंती, र. सं. १६७८, छुन्द वही, दोंहा ५२, सतवंतीकी रचाकी कहानी।
- २. तमीमग्रनसारी, र. सं. १७०२, चौपाई १५०, तमीम श्रनसारीके पत्नीकी सतीत्व रहाको कहानी।
- ४. शीलवती, र. सं. १६८४, छन्द वही, दोहा २५, शीलवतीकी सतीत्व रंचाकी कहानी १ दिनमें रचित ।
  - ५, कुलवंती, सं. १६९३ पीष, छन्द वही, दोहा ४७ कुलवंतीकी सतीत्व रचाकी कहानी।

#### स्वतन्त्र कहानियां-

- 1. वरुिकया विरही, र. सं. १६८६, चौपाई १२८, एक दिन में रचित, ईश्वर-प्रेममें पागल घरुिकया विरहींके एक लोभीके उद्धारकी कहानी ।
  - २. अरदेसरकी कहानी, र. सं. १६९०, दोहा-चौपाई, दोहा २२, दो प्रहरमें रचित । मुक्तक शृगार वर्णन, १. वर्णनात्मक, २. रीति काव्य वर्णनात्मक —
    - १. वारहमासा, र. सं. श्रज्ञात, सर्वेया १५, वियोग श्रंगारका बारहमासा ।
    - २. यन्थ बरवा, र. सं. ग्रज्ञात, वरवा ७०, संयोग-वियोग षद् ऋतु वर्णन ।
    - ३. पट् ऋतु वरवा, र. सं. श्रज्ञात, वरवा २२, पट् ऋतु वर्णन ।
    - ४. पट् ऋतु पवंगम, र. सं. श्रज्ञात, पवंगम पृ. २. षट् ऋतु वर्णन ।

#### ( विशेषता—श्रंत पदोंको श्रेकवरण जौ मारिश्रे। तों वरवा सब है हैं मढ़े विचारिश्रे॥)

- ५ धृंघटनामा, र. सं. श्रज्ञात, दोहा चौपाई ४, पृष्ठ, यौवन व घूंघटका वर्णन ।
- ६. सिंगार-सत, र. स. १६७१, दोहा १०१, स्त्रियोंके श्टंगारका वर्णन, ३ दिनमें रचित ।
- ७. भावसत, र. सं. १६७१, पृष्ठ ६, श्वंगार रस, २ दिनमें रचित ।
- ५. विरहसत, र. सं. १६७१ दोहा, १००, वियोग श्रंगार, ५ दिनमें रचित।
- ५. दरसनामा, र. सं. श्रज्ञात, चौपाई २१ "घूंघट खोल दरस परसाव"।
- १० श्रलोक नामा, र. सं. श्रज्ञात, चौपाई २३, श्रलकोंके सौंदर्यका वर्णन ।
- ११. दरसन नामा, र. सं. ग्रज्ञात, चौपाई ३३।
- १२. बारहमासा, र. सं. श्रज्ञात, पृष्ठ २, फुनिंनग छुन्द ।
- १३. प्रेमसागर, र. सं. १६६४, दोहा २६४, प्रेममहिमा ।
- १४. वियोगसार, र. स. १७१४, दोहा, सवैया, पृष्ठ १६, विरह-वर्शन ।
- १५. कन्द्रफकलोल, र. सं. श्रज्ञात, कवित्त सवैया, पृ० ३२, श्रं गारस्स मुक्तक छुन्द । प्रतिमें

#### श्रन्त नहीं है।

- १६. भावकलोल, र. सं. १७१३, छुन्द विविध, पृ. २० मुक्तक छुन्द ।
- १७. विरहीको मनोरथ, र. सं. १६९४, दोहा ४४।
- १८. मानविनोद, र. सं. श्रज्ञात, छुन्द विविध, पृष्ठ ४, मान वर्णन।
- १९. प्रेमनामा, र. सं. १६७५, दोहा-चौपाई, दोहा २१।

#### शृंगार रस-रीति ग्रन्थ

- १. रसकोष, र. सं. १६७६, दोहा चौपाई, दोहा १४१, नायक-नायिका, दूत-दूती भेदृ वर्णन।
- २. श्टंगार तिलक, र. सं. १७१०, चौपाई पृ. ३५, नायक-नायिका वर्णन।
- ३. रसतरंगिणी, र. सं. १७११ माघ, विविध छन्द ३२७, ( संस्कृत रसतरंगिणीकी भाषा, सं. १७२४ लिखित प्रति श्राचार्य शाखाभण्डार बीकानेरमें।)

#### उपदेशात्मक काव्य

- १, चेतननामा, र. सं. श्रज्ञात, चौपाई ३४।
- २. सीख ग्रन्थ, र. सं. श्रज्ञात, चौपाई २२ (छन्दं पारसी मित)।
- ३. सुधा सिखं, र. सं. श्रज्ञात, छन्द श्रस्पष्ट, पृष्ठ ४ ।
- ४. सत्तनामा, र. सं. १६६३, दोहा चौपाई, दोहा १९।
- ५. वर्णनामा, र. सं. ग्रज्ञात, दोहा ३२, ग्रक्षरोंपर दोहे ।
- ६. वुद्धिदायक, र. सं. श्रज्ञात, छुन्द श्रस्पष्ट, पृष्ठ ४, मोदक छुन्द ।
- ७. बुद्धिदीप, र. सं. श्रज्ञात, र्जुन्द श्रस्पष्ट, पृष्ठ ४।
- ८. उत्तम शब्द, र. सं. श्रज्ञात, दोहा ३१, श्रुली, उसमान एवं बीबी फातिमाका संवाद।
- ९. सिखसागर, र. सं. १६९५, दोहा २४६ ।
- १०. पदनामा, र. सं. १७३१, दोहा म०.(लुकमान)
- ११. जफरनामा, र. सं. १७२१, चौपाई १३५।

#### कोष ग्रन्थं

१. नाम-माला श्रनेकाथीं, र. सं. श्रज्ञात, पृष्ठ २४, दोहा ।

#### मिश्रित काव्य

- १. बाजनामा, र. सं. श्रज्ञात, दोहा, पृष्ठ ३, वाजकी चिकित्सा।
- २. कबूतरनामा, र. सं. श्रज्ञात, दोहा, पृष्ठं ४, कनूतरकी चिकित्सा।
- ३. गूट्यन्य, र. सं. श्रज्ञात, दोहा ९० ।
- थ. देसावली, र. सं. ग्रज्ञात, दोहा-चौपाई, दोहा, ४७, पृथ्वीके विस्तारका वर्णन।
- ५. वेदक सिखनामा र. सं. १६९५ दोहा, १०१ वैद्यक ग्रन्य।
- इं. पाहन परीक्षा, र. सं. श्रज्ञात, दोहा, चौपाई, पद्य ४७।१४ रतन पत्यरोंका वर्णन ।

कुल प्रन्य २१, ४, २, १९, ३, ११, १, ६, = ६८।

श्री रावत सारस्वतसे प्राप्त सूचीके श्रनुसार १ - सुधासागर श्रीर २ - स्वास संप्रह, दो श्रीर होने चाहिए, श्रतः कुल मिलाकर ७० होते हैं।

#### श्रन्य ग्रन्थ

- १. कवि वल्लभ, र. सं. १७०४, शाहजहाँके समय । कान्य शास्त्रका महत्वपूर्ण ग्रन्थ ।
- २. मदनविनोद, र. सं. १६९० का. सु. २, कोक, पंचसायक, श्रनंगरंग, श्रङ्गारतिलकके श्राधारसे रचित ।
- ३. बुद्धिसागर, र. सं. १६९५ मि. सु. १३, पंचतंत्रका श्रनुवाद, शाहजहाँको भेंट किया। इस प्रन्थके संबंधमें विशेष जाननेके लिए 'कविजानका सबसे बढ़ा प्रन्थ' शीर्षक लेख देखना चाहिए, जो कि हिन्दुस्तानी, भाग १६, श्रद्ध ४ में प्रकाशित है।
- ४. ज्ञानदीप, पद्य म६०।म कथाएँ, सं. १६म६ वे. व. १२, १० दिनमें रचित । ( जय-चन्दजी संप्रह, श्री पूज्यजी संप्रह, बीकानेर ) देखें ज्ञजभारती, वर्ष १, श्रङ्क ११ ।
  - ५. रसमंजरी, र. सं. १७०६ का, पत्र ४६, सरस्वती भगडार, उदयपुर ।
  - ६. श्रलफर्लॉकी पैडी, प्रस्तुत प्रन्थके परिशिष्टमें प्रकाशित हो रही है।
  - ७. कायम रासा प्रस्तुत क्यामखां रासा ।

उपर्युक्त घन्योंमेंसे बीकानेरके संप्रहालयोंमें जान कविके निम्नांक प्रन्थोंकी प्रतियाँ प्राप्त हैं। सम्पादनादिमें उपयोगी समक सूचना दी जा रही है –

## श्रनूप संस्कृत लाइब्रेरीमें

- १. सतवंतीसत, र. सं. १६७८, सम्वत् १७२६ व १७२९ की लिखित दो प्रतियाँ प्राप्त हैं।
- २. लैला मजनू, सं. १६९१, (सम्वत् १७५४ को लिखित संग्रह प्रतिमें )।
- ३. कथामोहनी, र. सं. १६९४ मि. सु. ४ ( सं. १७२९।३० लि. संग्रह-प्रतिमें )।
- ४. कविवरुलभ, र. सं. १७०४ पत्र, मध्। महत्वपूर्ण कान्य प्रनथ, चित्र कान्य भी है।
- ५. रसकोष, र. सं. १६७६, पत्र ३७ (सं. १६८४ फतहपुरमें लिखित प्रति)
- ६ मदनविनोद, र. सं. १६९० का. सु. २ पत्र २७ ( सं. १७४३ में लि. प्रति )

#### हमारे अभयजैन ग्रन्थालयमें

- १. बुद्धिसागर, सं. १६६५ पत्र १८६ (सं. १७१६ लिखित)।
- २. क्यामरासो, सं० १६९३ (प्रति सं. १७११में की गई )।
- ३. श्रतफलांकी पैड़ी, पद्य १००, सं. १६८४ लगभग ( सं. १७१६ लि. )।
- ४. बैंदक मति, सं. १६९५।

- ५. शिकासागर, सं. १६६५। (एक साथ सं. १७०१में मरोटमें लिखित )।
- ६. पदनामा ।
- ७-८. सतवंतीसत व मदन विनोदकी श्रपूर्ण प्रतियाँ हैं।

## श्राचार्य शाखा भएडार

१. रसतरंगिणी, सं. १७११ माध (सं. १७२४ लि. परिमाण ग्रन्थ १०५४ पद्य ३२७ )।

#### श्रीपूज्य संग्रह

१. ज्ञानदीप, र. सं. १६८६।

#### जयचन्दजी संग्रह

- 🔻 १. ज्ञानदीप 🔒 🦏
  - २. रसमंजरी (अपूर्ण प्रति)।

#### वडा भएडार

१. पाहन परीचा।

#### प्रकाशित ग्रन्थ च ग्रन्थोंके विवरगा

जान कविके प्रेमाख्यानोंमेंसे कामलता 'हिन्दुस्तानी' भाग १५, श्रङ्क ३ में प्रकाशित हो चुका है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे प्रकाशित सूकी कान्य संग्रहमें १. कनकावती, २. कामलता २. मधुकर मालती, ४. रतनावली ५. छीता इन पाँचोंकी कथा एवं कथाओंके कुछ श्रंश प्रकाशित हुए हैं। श्रतः उनके संबन्धमें विशेष जाननेकी इच्छा वालोंको उक्त ग्रन्थ देख लेना चाहिए।

कविके श्रन्य प्रन्योंमेंसे १. सतवन्तीसत, २. मदनविनोद श्रीर ३. कविवल्लभके श्रादि श्रन्त, राजस्थानी, भाग ३, श्रंक ४ में प्रकाशित हैं। एवं १, कविवल्लभ, २, रसतरंगिनी, ३, रस-कोष, ४. चैदकमति, ५. पाहनपरीक्षा, ६. कथामोहिनी, ७. बुद्धिसागर, ८. लैलामजन्, ९. ज्ञानदीप, १० कायमरासा, श्रीर ११. श्रलफलांकी पैड़ीका श्रादि श्रन्त, मेरे सम्पादित "राजस्थानमें हिन्दीके हस्ति खित ग्रन्थों की खोज" के द्वितीय भागमें प्रकाशित है। स्समन्जरीका श्रादि श्रन्त सह विव-रण मोतीलालजी मेनारिया द्वारा सम्पादित इसी प्रन्थ के प्रथम भागमें है।

## क्यामखानी दीवानोंके समयमें रचित ग्रन्थ

दीवान श्रतिफर्लों व दौलतखांके समयमें रचित कई हिन्दी ग्रन्थ वपलन्म हुए हैं, जिनमें इन दीवानोंके सम्बन्धमें निम्नोक्त उरलेख प्राप्त हैं-

1. बीकानेरकी राजकीय अनूप संस्कृत लाइबेरीमें (सं. १७५४ लि. गुटकेमें) प्राप्त सं. १६५७ फतहपुरमें रचित रूपावती नामक अख्यानकके प्रारंभमें निम्नोक्त महत्वपूर्ण उटलेख है -

जंबुद्वीप देश तहाँ बागर, नगर फतेपुर नगरां नागर। श्रासि पासि तहाँ सोरठ-मारू, भाषा भवली भाव पुनि सारू। राजा वहाँ श्रलफखाँ जानहु, चहवान हठीका पहिचानहु। ताकर कटक न श्रावे पारा, समद हिलोरिन स्यों श्रिधकारा। तुरक तमंकि चढ़े केकाना, नगर नगर भू परे भगाना। राजपुत श्रसि चढ़ि करि कौपह, रविरथ थकै गिमनिकों लोपह।

#### दोहा

ता घरि पूत सुलक्षनां, मनमोहन सुर ज्ञान। चिरंजीव दिनपति ठदो, दूलह दौलतिखांन।

### चौपाई

श्रलफलांन चहुवानकी सरभरी, कों किर सके न देख्यो कर भरी। इह विधि कीयो श्राप वस्तार, करम जोति स्यों दिपे लिलार। इन्द्रकी सभा सुनी हम कांनि, परतिक देखी इन्ह पहचांनि। जास्यों रस सो नो निधि पाने, जाहिस्यों रिशि सो मूल गंवाने। दीनदार दया श्रसि कीनु, हजरित कह्यो सु शिर धिर लीनु। ता ढिगि सेरखांन नित्य सोहे, दीनदार श्रर सभात विमोहै। सारदुल श्रर संघ विराजे, गुजे साल शिवाली भाजे।

#### दोहा

ताहि वजीर साहियखां, श्रीदखांन उकील। एक ही एक समलंग, बैठे करह सवील॥

(राजस्थानमें हिन्दीके हस्तिलिखित प्रन्थोंकी खोज, पृ० ८३ से)

२. बोकानेर के स्व. श्री पूज्य जिन चारित्र सूरिके संग्रहमें किन भिखजन रचित भारती नाममालाकी प्रति है। यह प्रन्थ सं. १६८५ में फतहपुरमें रचा गया है। किन दौजतखाँ व उनके पुत्र ताहरखाँनका उल्लेख इन पढ़ोंमें किया है –

बागर मधि गुन श्रागरो, सुबस फतेहपुर गांव। चक्रवर्ती चहुवॉन निरप, राज करत तिहाँ ठांव ॥१०॥ राज करत रससों भयों, ज्यो जगतिपति इन्द्र ।
श्रिलफखांन नन्दन नवल, दौलतिखान निरंद ॥११॥
दान किपांन सुजान पन, सकल कला सम्पूर ।
रिव बिरंचि ऐसी रच्यो, वचन रचन सित सूर ॥१२॥
ता नन्दन बन्दन जगत, गुन छंदनह निधान ।
किव पंछी छाया रहे, तरवर ताहरखान ॥१३॥
श्रिजा सिंघ नित एकठां, धर्म रीति श्रानन्द ।
सकल लोक छाया रहे, विनैराज हरिचन्द ॥१४॥
तहाँ सुभग शोभा सरस, यसै वरन छत्तीस ॥
तहाँ भीखजनु जानिकै, इह मनि भई जगीस ॥१५॥

(उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० ६, पद्य १० से १५)

- ३. उपर्युक्त भोखजनकी लिखित किव जान रचित रसकोष व श्रानन्द रचित कोकसारकी सं. १६४८-८५ में लिखित प्रति, श्रनूप संस्कृत लाइबेरीमें हैं। भीखजन रचित बावनी कृप चुकी है।
- ४. सुन्दर प्रन्थावलीमें राघवदासजीके भक्तमालसे संत कवि सुन्दरदासजीके नवावके चमस्कार दिखानेका उल्लेख वाला पद्य उद्धृत है। पद्यमें यद्यपि नवाबका नाम नहीं है पर सुन्दर-दासजीके समय पर विचार करने पर दौलतखां होना सम्भव है। पद्य इस प्रकार है -

"श्रायो है नबाब फतहपुरमें लग्यों है पाई, श्रजमित देहु तुम गुसह्यों रिकायों है। पत्नौ जो दुलीचाको उठाइ करि देख्यों तब, फतहपुर बसे नीचे प्रगट दिखायों है। येक नीचे सर येक नीचे लसकर बढ, येक नीचे गैर बन देखि भय श्रायों है। राघा धारे राखि लीये दबते नबाब केर, सुन्दर ग्यानीकों कोई पार नहीं पायों है।

इस घटना श्रीर चमत्कारोंके लिए कहते हैं कि नवाब स्वयं सुन्दरदासजीसे मिलनेको उनके स्थल पर कभी कभी श्रा जाते थे श्रीर कभी कभी सुन्दरदासजी नवाबके यहाँ चले जाते थे । नवाब उनके उपदेशोंसे लाभ उठाते थे। एक समय करामात दिखानेकी प्रार्थना की तो सुन्दरदासजीने नवाबसे कहा कि ईश्वर समर्थ है संसार सारा ही करामात है। नवाबने बहुत नम्रतासे श्राग्रह श्रीर हठ किया तो सुन्दरदासजीने उस गलीचेके किनारोंको, जिस पर दोनों बेठे थे, उठा कर देखनेको नवाबसे कहा। देखा तो एक कूंटके नीचे फतहपुर नगर बसता हुआ दिखाई दिया। दूसरेके नीचे फतहपुरका सर (जोहडा, तालाब) दिखाई दिया। तीसरेके नीचे नवाबकी फौज श्रीर रिसाले, तोपलाने आदि सारी सेना दिखाई दी श्रीर चौथेके नीचे फतहपुरका बढा भारी बीड़ (बीइड, घासका मैदान) दिखाई दिया। यह श्रजमत (करामात) देख कर नवाबको मनमें यह भय हुआ कि कहीं यह फकीर मेरे श्राग्रहसे रुष्ट तो नहीं हो गये हैं श्रीर यह भी कि ये बढे करामाती

साधु हैं इनसे ढरते ही रहना चाहिए श्रीर इनकी सेवा श्रीर भक्ति करके इनकी रिमाना श्रीर प्रसन्न रखना चाहिए।

पुरोहित हरनारायणजीने उपरोक्त घटनाके श्रतिरिक्त एक श्रन्य चमत्कारी घटनाका भी उब्लेख किया है। यथा -

"एक श्रीर समयकी वात है कि स्वामी सुन्दरदासजी फतहपुरके गढ़में नवाबके पास बैठे थे। बातों ही बातोंमें स्वामीजीने तुरन्त फुर्तीसे नवाबको सावधान किया कि तवेलेमेंसे सब घोड़े वाहर निकलवाश्रो श्रीर श्रसवाबको फौरन तवेलेमेंसे बाहर निकाल कर गढ़से बाहर ले जाश्रो। हुक्म होते ही वहां देर क्या थी। सैकड़ों सईस श्रीर सवार श्रीर सिपाही लग गये। घोड़ों श्रीर सामानका वाहर निकालना था कि तवेला 'धरर' धर्राट करके गिर पड़ा। यों स्वामोजीने नवाबके घोड़ों को रक्षा की। नवाबने स्वामीजीके कदम पकड़ लिए श्रीर बहुत मिक्त की। इस प्रकार कई चमरकार अनेक समयोंमें दिखाये थे।"

सुन्दरदासजीसे नवाबोंका श्रच्छा सम्बन्ध तो था ही, इन्होंने फतहपुरमें रह कर बहुतसे प्रन्थ इन नवाबोंके समयमें रचे।

### क्यामखां रासाका ऐतिहासिक कथा - सार

रासाका प्रारंभ करते हुए किव जान सर्व प्रथम सृष्टिकर्त्ता व मुहम्मदको स्मरण कर अपने पिता दीवान श्रत्नफलां श्रौर उसके वंशका सत्य इतिहास लिखता है। पहले पौराणिक ढंगसे सृष्टिकी उत्पत्ति श्रौर चौहान वंशका विवरण इस प्रकार लिखा है –

सृष्टिकर्ताने पहले मुहम्मद्के न्रको रचा, श्रौर उससे स्वर्ग, फरिश्ते, चंद्र, तारे, देव, दानव, गिरि, समुद्रादि निर्माण किए। मनुष्योंकी उत्पत्तिमें प्रथम श्रादम हुए जिनसे श्रादमी हुए। हिंहु श्रौर मुसलमान दोनों एक ही पिंडसे उत्पन्न हैं, रक्त चर्मादिका कोई भेद नहीं, करनीसे श्रलगश्रालग नाम हुए। पैगंबर श्रादम एक हजार वर्ष जीवित रहे, उनका पुत्र सीस ९१२ वर्ष, सीसका पुत्र उन्स ९६५ वर्ष, उसके पुत्र कीनानने ९६२ वर्षके जीवनकालमें सुन्दर श्रावास, कोट, गढ़ श्रादि बनवाए। कीनानका पुत्र महलाइल, उसका पुत्र यजद हुश्रा। यजदका पुत्र इदरीस पैगंबर हुश्रा जो २६५ वर्ष पृथ्वी पर रहा। उसका पुत्र मसत्स हुश्रा जिसने धर्म छोड दिया। उसका नंदन नामक हुश्रा। फिर नृह नथी हुश्रा जो १५० वर्ष जीवित रहा श्रौर जिसने संसारमें धर्मका पथ प्रकट किया। नृहके तीन पुत्र थे साम, हाम श्रौर यासफ। सामके श्ररबी, रूमी, ईराक, खुरासान हरयादि हुए। श्रौर यासफके फिरंगी, रूसी, यूनानी, तुर्क श्रौर चीनी हुए।

सामका पुत्र इमन, उसका पुत्र उज श्रीर उसका पुत्र समूद हुश्रा। समूदका पुत्र राजा श्राद हुश्रा, उसका श्रनाद, फिर खगाद, ब्रह्माद, मेर, मंदिर, कैंजास, समुद्र, फैंन, वासिग, राह, रावन, धुंधुमार, मारीच, जमदिन, परश्चराम, सूर, वच्छ, चाइ श्रीर चाहुवान क्रमशः हुए। चक्रवर्ती चाहु-वानकी श्रान चारों दिशाश्रोंमें है, उनके सॉभरका नमक सब लोग लाते हैं। उसी चौहानके कल्पवृक्ष रूपी वंशमेंकी निम्नोक्त शालाएं हैं—क्यामलानी, देवहे, सीसोदिये, भदौरिये, चित्तोरिये, वाघौर, मलखीची, निरवान, चाहिल, मोहिल, माहौ, दूगट, बिलसे, जौर, सोनगरे, गिललौर, मांदलेचे, गुहिलौत, उमट, साचोरे, गोधे, राकसिये, हाले, माले, दाहिमे, गूंदल, बालौत, हाढे, छोकर, घंधेरे, खेल, वारौरिये, धुकारने, चीबे, गोवलवाल, हुलतावर, दलोहोर श्रादि। पंडसूर, श्रासोप, पीपारे, गौतम, दागी, मरिल श्रादि सबका मूल चौहान है।

श्रव चौहान वंशके छत्रपति राजाश्रोंका विवरण लिखते हैं —

दिल्लीमें मानिकदे चौहानने २ वर्ष ६ मास १७ दिन राज्य किया, रावलदेने ९ वर्ष ७ दिन, देवसिहने ६ वर्ष ६ मास; स्योंदेवने १० वर्ष, १ मास २२ दिन; बलदेवने ५ वर्ष ११ दिन, पृथ्वीराजने २२ वर्ष ११ दिन तक दिल्लीका शासन किया। इसने बहुत युद्ध किए, काबुलसे दृष मँगा कर घोड़ोंको चराया। चौहान वंश सवमें सिरमौर है जिसमें वीसल, श्राना, हमीर जैसे वीर राजा हुए।

चहुवानके पुत्र मुनि, श्ररिमुनि, मनिक श्रौर जैपाल थे जिनमें एक योगी हुश्रा बाकी राजा हुए। मानिकके कुलमें सोमेश्वरका पुत्र पृथ्वीराज हुश्रा, श्राठ चौहान श्रिर मुनिके वंशज हैं। चहु-वानके वाद मुनि हुश्रा उसने कूचौरेमें राज्य किया। फिर भोपालराय, कहकलंग, घंघराय हुश्रा, जिसने घांघू गाँव वसाया।

एक वार घंघराय शिकार खेलने गया। उसके हरिनका पीछा करते हुए बहुत दूर चले जाने पर सेवक लोग व्याकुल हो कर उसे खोजने लगे। इधर राजा मृगके पीछे लोहगिरि तक पहुँचा। यहां श्राते ही मृग श्रदृश्य हो गया। राजाने चिंतातुर हो कर सजल नेत्रोंसे एक वृक्षकी छायामें विश्राम लिया। निकट ही एक जल-कुंड या जिसमे स्नान करनेके लिए चार महान सुंदरी श्रप्तराएं श्राईं। वस्र उतार कर उन्होंने कुंडमे प्रवेश किया। राजाने कौत् हलसे उनके वस्त्रोंको उठा-कर श्रपने कन्जेमें कर लिया। श्रप्तराश्रोंके मॉगने पर राजाने कहा चारोमेंसे यदि एक मेरे साथ शादी करे तो वस्त्र दे सकता हूँ। श्रप्तराश्रोंने वहुत कुछ समक्ताया, पर न मानने पर श्राखिर एक जो सबसे छोटी थी, उसे राजाको देनेका वचन दिया। तब राजाने वस्त्र दिये श्रीर वे सुसज्जित हो कर बाहर श्राईं। राजाने एक श्रप्तराके साथ विवाह किया श्रर्थात् हरिणका पीछा करते हुए हरिणाचीकी प्राप्ति की।

श्रप्सराके गर्भसे तीन पुत्र हुए — कन्ह, चंद श्रीर इंद । चंदने चंदवार, इंदने इंदीर बसाया । कन्हरदेव पिताका राज्याधिकारी हुत्रा । उसके चार पुत्र थे श्रमरा, श्रजरा, सिघरा श्रीर बजरा । श्रजरासे चाहिल, बद्धरासे मोहिल, श्रमराके वंशज चौहान हुए । श्रमराका पुत्र जेवर राज्याधिकारी हुश्रा । उसके गूगा, वैरसी, सेस श्रीर घरह, यह चार पुत्र थे । गूगोंके नागिन, घरहके भोधर श्रीर

भरह श्रीर वैरसोके उद्देराज, उसके जसराज फिर कैसोराइ श्रीर उसके पुत्र विजयराज श्रीर हरराज हुए। हरराजके केसी श्रीर नंद हुए, उसके पृथ्वीराज, फिर लालचंद, श्रजयचंद, गोपाल, जैतसी, पुनपाल क्रमशः हुए। जैतसीके मूलराज, श्रसरथ, दौंका, साँगा, रातू, पातू, मिहयल पुत्र थे। पुण्यपालके रूप, फिर रावन श्रीर उसका पुत्र तिहुँपाल हुश्रा। उसका पुत्र मोटेराय हुश्रा, जो दद-रेवेंमें राज्य करता था। मोटेरायके पुत्र करमचंदको वादशाहने तुर्क वना कर "क्यामलां" नाम रक्ला। मोटेरायके चार पुत्रोंके नाम — क्यामलां, जैनदी, सदरदी श्रीर जगमाल थे। इनमें चौथा, जगमाल है हिंदू रहा। दीवान क्मामलांके पाँच पुत्र ताजलां, महमदलां, कुतुबलां, इल्तियारलां श्रीर मोमनलां थे।

श्रय क्यामखां (करमचन्द) तुर्क कैसे हुत्रा इसका विवरण लिखते हैं ---

एक बार कुंबर करमचंद शिकार खेलता हुआ थक कर एक वृक्षके नीचे विश्राम करने लगा श्रीर उसे नींद आ गई। दिल्लीपित वादशाह पेरोसाह (फिरोजशाह) हिसारसे शिकार खेलता हुआ इधर आ पहुँचा, कुँवरको सोते देख कर वडा हर्ष और कौत्हल हुआ, क्योंकि सब वृक्षोंकी छाया ढल जाने पर भी जिस वृक्षके नीचे करमचंद सोया था, छाया नहीं ढली थी। वादशाहने सैयद नासिरसे पूछा। उसने कहा कि कोई महापुरुष होगा, जगावें। हिंदू देख कर विस्मय हुआ और उसे तुर्क बनानेकी ठानी। वादशाहने उसे जगा कर ृपितचय पूछा और प्यारसे गले लगा कर यहुत सम्मानित किया। वादशाहने उसका नाम क्यामखां रक्खा और अपने साथ हिसार ले गया। उसे पढ़ानेके लिए सैयद नासिरको सौंप दिया।

इधर करमचन्दके लौटने पर द्दरेमें हाहाकार मच गया। सैयदके द्वारा खबर पा कर मोटेराय हिसार गया। वादशाहने वड़ा सम्मान किया श्रीर कहा कि इसके तुर्क होनेकी चिन्ता न करो। मैं इसे श्रपने पुत्रकी तरह रक्ख्ंगा; इसे पाँच हजारी पदची मिलेगी। इस प्रकार समसा-वुक्ता कर सिरोपाव दे कर मोटेरायको बिदा कर बादशाह दिल्ली गया।

क्यामखां सैयदके पास पढ़ने लगा। मीरांके १२ पुत्रोंके साथ खेल-कूदमें उसके दिन बीतते थे, भोलेपनसे श्रापसमें लड़ते-मगड़ते भी थे। एक बार हाँसीसे कुतव न्रदी, न्रजहान श्राए। क्यामखांको उदास देख कर उसे राजी किया श्रीर नींवू व गिंदोड़े दिए। उसने पहले नींवू श्रीर फिर गिंदोड़े लिए तो पीरने कहा कि इनके गोत्रमें पहले खट्टे हो कर फिर मीठे होनेकी रीति होगी। जब क्यामखांकी पढ़ाई हो चुकी, तो सैयदने कहा श्रव नमाज पढ़ो, सुन्नत करो, श्रीर दीनमें श्राश्री। क्यामखांने कहा श्रीर तो ठीक है, शादी कैसे होगी, सैयदने कहा – बड़े-बडे राजा महाराजाश्रोंके ढोले श्रावेंगे, दिख्लोपित बहलोल श्रपनी पुत्री देगा। क्यामखां सुसलमान हो गया, मीर उसे

१ फतहपुर परिचयमें जेउदीन व जवरुद्दीन नाम लिखा है। इनके वंशज भी क्यामखांनी कद्दचाते हैं। क्यामक्षांके मुसरामन होनेका समय इस प्रन्थमें सं. १४४० लिखा है।

विरुली ले गया। मीरको बादशाहने सम्मान दे कर मनसब बढ़ाया। मीरांके साथ बादशाहका बहुत प्रेम था, जब वह बीमार हुआ तो बादशाह मिलने आया। मीरांने कहा कि मेरे पुत्रोंमें कोई सपूत नहीं है, इस क्यामखांको मनसब देना, यह तुम्हारी सेवा करेगा। बादशाह जब चला गया तो मीरांने अपने पुत्रोंको बुला कर क्यामखांकी आज्ञामें रहनेकी व क्यामखांको इन्हें प्यारसे रखनेकी शिक्षा दे कर परलोक गमन किया।

बादशाहने क्यामखांको मनसय, सरपाव, श्रीर यावनी दे कर उमराव किया। एक बार बादशाह क्यामखांको दिल्लीका फौजदार यना कर स्वयं ठटा विजय करनेके लिए गया। मुगलोंने बादशाहकी श्रजुपिस्थितिका लाभ उठा कर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। चौहान क्यामखांने मुगलोंसे इस प्रकार युद्ध किया कि लड़े सो मरे श्रीर बचे सो भाग गए। लूटमें जो बहुत-सा माल-खजाना हाथ लगा, क्यामखांने उसे बादशाहके सुपुर्द कर दिया। बादशाहने उसे सरपाव दे कर सम्मानित किया श्रीर मनसब बढ़ा कर खानजहां नाम रक्खा। पेरोसाह (किरोजशाह) बादशाहने श्रीर उसके पीछे उसके पुत्र महमूदने किर नजीरखांने बादशाह हो कर क्यामखांका बहुत सम्मान किया। जय बादशाह नसीरखां वीमार हुत्रा तो उसके पास मलूखां नामक गुजाम (जिसे बादशाह पेरोसाहने पाल-पोस कर बड़ा किया था) प्रधान पद पा कर बादशाहके पास रहता था। लोगोंने यही निश्चय किया कि इसीने तख्तके लोभसे बादशाहको मारा है।

यादशाह नसीरखांके कोई पुत्र नहीं था, खुशामदी कामदारोंने मल्खांको बादशाह बन बैठनेकी राय दी। जब क्यामखांने सुना तो कहा कि जो नौकर है वह बादशाह कैसे होगा ? गुलामको वादशाह बनानेमें शोभा नहीं है। प्रधानने गढ़की चावियां ला कर दीवान क्यामखांके सम्मुख रक्खीं, श्रौर दिल्लीके तख्त पर बैठनेका श्राग्रह करते हुए कहा कि "श्राप ही दिल्लीका तख्त लीजिए, श्रापके पूर्वज दिल्लीपित थे, श्रापके लिए यह कुछ नई बात नहीं है!" क्यामखांने कहा—"मुक्ते दिल्लीपित बननेकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, कौन भावी संतितके लिए श्राफत मोल ले?"

प्रधानने तय कहा — "यदि श्राप बादशाह नहीं होते तो फिर हम मलूखांको तख्त पर बिठाते हैं।" ऐसा कह कर मलूखांको बादशाह बना दिया। क्यासखांने वहांसे निकल कर श्रपने घरकी राह ली। जब मलूखांको यह ज्ञात हुश्रा तो वह ससैन्य क्यामखांको मारनेके लिए चल पढ़ा। २० कोसके फासलेमें जब क्यामखांको मालूम हुश्रा तो वह मलूखांसे युद्ध करनेके लिए पीछे लौट श्राया श्रीर दोनोंमें परस्पर घमासान युद्ध हुश्रा। मलूखांके पैर उखड् गए, वह दिल्लीमें श्रा कर छिप गया। क्यामखांने भागते हुएका पीछा किया परन्तु हाथी, घोड़े, द्रव्य श्रादि जो लूटमें हाथ लगे ले कर हिसारमें श्रा बिराजा। देश-देशसे पेशक्श श्राने लगी। कमधज, कछवाहे, बैरिया, भट्टी, तँवर, हिसारमें श्रा बिराजा। देश-देशसे पेशक्श श्राने लगी। कमधज, कछवाहे, बैरिया, मट्टी, तँवर, गोरी, जाद्द, तावनी, सरोवे, नारू, खोखर, चंदेले, हुसैन श्रकलीम सा, साह महमद, ममरेजखां, श्रादि, मौजदी, मुगल, श्रादि सब सेवा करने श्राए। दूनपुर, रिणी, भटनेर, भादरा, गरानी, कोठी,

बजवारा, कालपी, एटावा, उज्जैन, धार श्रादि सब क्यामखांके श्रधीन हो गए। मलूखां श्रीर क्यामखांका फिर कभी मिलाप न हुश्रा।

उस समय काबुलमें बादशाह तैम्र राज्य करता था जिसने म्राठों दिशामों में म्रपनी धाक जमा ली थी भ्रौर जिसने रूम, ईराक भ्रौर खुरासान भ्रादि जीत लिए थे। हिन्दुस्तान लेनेके लिए वह चढ़ भ्राया। मलूलां तैम्रसे जा भिडा, परन्तु तैम्र लंग जैसे जबरदस्त शक्तिशालीके सामने वह चल भर भी न ठहर सका। दिल्लीको तैम्रने खूब लूटा भ्रौर तख्त पर भ्रा बैठा। कुछ दिन रह कर खिदरखांको पचास हजार पठानोंके साथ दिल्ली छोड़ कर वह स्वयं काबुल लौट गया। जब मलूखांने तैम्रलंगके जानेकी बात सुनी तो उसने दलवल-सहित भ्रा कर दिल्लीको घेर लिया। खिदरखांके साथ युद्धमें मलूखां मारा गया श्रौर तैम्रके दलकी जीत हुई।

मल्खांकी श्रोरसे निश्चिन्त होकर खिदरखांने सब भोमियों, जमीनदारोंको वशमें कर लिया श्रीर क्यामखां चौहान पर फरमान दे कर मौजदीनको भेजा । मौजदीन लाहौरका शिक्तशाली फौजदार था । उसने क्यामखांको फरमान दे कर बादशाह खिदरखांकी सेवा करनेके लिए बहुत समकाया, किन्तु वह श्रपने निश्चय पर श्रटल रहा श्रीर युद्ध करनेके लिए तैयार हो.गया । दोनों श्रोरसे घमासान युद्ध हुश्रा । श्रगवान मौजदीन श्रीर क्यामखां चौहान भिड़ पड़े । मौजदीनकी फेंकी हुई बरछीसे बचकर क्यामखांने बाखके द्वारा उसका काम तमाम कर दिया । मौजदीनके मर जाने पर खिदरखांकी सेना तितर-बितर हो गई।

श्रपनी हारसे खिदरखां बहुत रुष्ट हुआ। क्यामखांने भी दिख्लीका शासक बदल ढालनेका निश्चय किया श्रीर श्रपने पूर्व-परिचित बोमरीवाल लकब बोंल श्रन्य खिदरखांको पत्र लिखा कि—"मैं तुम्हें दिख्लीका राज्य देता हूं, यदि इच्छा हो तो श्राश्रो।" उसने पत्र पाते ही तुरन्त दलवल-सिहत तैयार हो कर क्यामखांको पत्रोत्तरमें श्रपनी तैयारीका समाचार दे कर उसे भी तैयार होनेको लिखा। क्यामखां सेना सिहत मुलतानमें खिदरखांसे जा मिला श्रीर पहले नागौरमें राठौड़ोंसे युद्ध कर फिर दिख्ली लेनेकी ठानी। नागौरमें उस समय राव चूंडा था; उसकी मृत्यु हुई श्रीर राठौर सेनाकी पराजय हुई।

क्यामखां श्रीर खिदरखां दोनों नागौरको वशमं कर पठान खिदरखांको जीतनेके लिए दिवली चले। पठान भी श्रपनी सेना ले कर लड़ने श्राया परन्तु क्यामखांके साथ युद्ध करता हुश्रा हार कर भाग गया। क्यामखांने श्रपने मित्र खिदरखांको दिल्लीका सुलतान बनाया श्रीर दोनों सुख-पूर्वक रहने लगे। खिदरखांने सोचा कि क्यामखां सबल है; इसकी इच्छानुकूल शासन होगा; श्रतः इसे मार ढालना ही श्रेष्ठ है। इन कुत्सित विचारोंसे उसके उपकारको भूल कर एक दिन बादशाह खिदरखांने क्यामखांको धक्का दे कर नदीमें गिरा दिया। क्यामखां नदीमेंसे निकल श्राया श्रीर खिदरखांकी बदनीतीको जानते हुए भी बादशाहसे लड़ना धर्म-विरुद्ध समम कर संतोष किया। श्रपने जीवनमें क्यामखांने बड़े-बड़े युद्ध किए थे। ९४ वर्षकी उग्रमें उसके शरीरका श्रम्त हुशा। नयामखांके पाँच पुत्र थे ताजखां, श्रहमदखां, कुतवखां, इस्तयारखां, श्रीर मीनखां, ये पाँचों यदे वीर श्रीर मनस्वी थे। खिदरखांके बार-वार बुलाने पर भी ये सलाम करने नहीं गए। हिसार में सुखसे बेठे रहे। दीवान ताजखांके छः पुत्र थे — फतहखां, रुका, फखरदी, मोजन, इकलीमखां, श्रीर पहादा। कृतज्ञी वादशाह खिदरखांके निःसंतान मरने पर सुवारक, महमद्दफरीद, श्रलावदी श्रीर सुवारक वादशाहका पुत्र अमानतखां क्रमशः वादशाह हुए। फिर बहलोल लोदीने श्रपने सुजबलसे दिल्लीका तख्त प्राप्त किया। उस समय ढोसी पर श्रखनका राज्य था।

एक यार यादशाह यहलोलने ईराकसे यहुतसे घोड़े मँगाए। मार्गमें श्रखनने उसमेंसे नी खुन कर रख लिए। यादशाहने कुपित हो कर घोड़े वापिस न देने पर चढ़ाई करनेकी धमकी दी। उसने उत्तरमें लिखा कि मेरे लाख घोड़े हैं, परन्तु तुमसे युद्ध करनेकी इच्छासे ही मैंने घोड़े रक्खे हैं। तुम निस्संकोच श्रा जायो में ढोसोमें पर्वतकी तरह स्थिर बैठा हूँ। यादशाह इस उत्तरसे रुष्ट तो श्रवश्य हुश्या परन्तु वह उसका दुछ भी न विगाड़ सका। श्रखनने मेवातियोंको यहुत तंग किया, पहाड़के पास उसने श्रखन-कोट बसाया। श्रास-पासके सब भोमियाक्षउसे दंड देते थे। श्रांबेर वाले वापिंक १२ लाख श्रोर श्रमरसर वाले ८ लाख भरते थे। तुब खां जो क्यामखांका चौथा पुत्र था, यारुवै जा बसा श्रोर पाँचवां पुत्र मौनखां वगरमें बसने लगा। श्रास-पासके भोमियोंसे वह कर उगाहता था, श्रोर कछ्वाहोंमे उस चौहानकी धाक जमी हुई थी।

क्यामखांके दोनों बहे पुत्र हिसारमें प्रीति-पूर्वक रहते थे। नागौरके किरोजखांके बुलाने पर दोनों आता वहां गए। खांने वहे आदरके साथ इन्हें रखा और कहा कि मैं भी दिल्लीपितकों सलाम नहीं करता। अच्छा हुआ जो एकसे तीन हुए। एक बार चित्तोडके स्वामी राणा मोकल पर आक्रमण करनेका विचार कर वे दलवल-सिहत चले; राणा भी लडनेके लिए मोरचे पर आ पहुँचा। राणा मोकलसी और फिरोजखामें परस्पर युद्ध होने लगा। ताजखां और महमदखां खडेखि देखते रहे। राणा मोकलने खांके पैर उखाड दिए। वह नागौरकी और मुंह करके भागा। राणाने चार कोस तक उसका पीछा किया और नेजा-निसान छीन कर चित्तोडकी राह ली। दोनों चौहान आता ताजखां, मुहम्मदखां अवसर देख कर राणासे जा भिडे, और युद्धमें राणाको परास्त कर नागौरके नेजे निसान वापिस ले लिए। उन्होंने भागते हुए राणाके हाथी-घोड़े दृष्यादि छूट लिए और नागौर ले आए।

जिन नेजे-निसानोंको हार कर फिरोजखां दे श्राया था, उन्हें चौहान-बंधुश्रोंके वापस लाने पर खां उन्हें लज्जाके मारे मुँह न दिखा सका। स्वामीके भागने पर भी सेवक लडे श्रर्थात् जड

**<sup>#</sup> जमीनदार ।** 

१. फतहपुर परिचयमे ७ स्त्रियोंसे ६ पुत्र होनेका बतलाते हुए मुहम्मद्खा नाम अधिक दिया है। क्यामखाके स्वर्गवासका समय इस ग्रन्थमे सं० १४७५ लिखा है। मुहम्मद्खांका नाम त्रागे रासामें भी त्राता है।

उखड जाने पर भी वृक्ष स्थिर रहा, यह एक विचित्र वात हुई। फिरोजखांने लज्जासे ऐसा रुख बदला कि वह इनसे हँस-वोल कर वात भी न करता था। ताजखां और मुहम्मदखांने अपने घर जानेका इरादा किया और दमामे वजाए। खांने रुष्ट हो कर सेवकोंको आज्ञा दी कि क्यामखानी चौहान वंधुओंको मत जाने दो। स्वयं दलवल-सिहत युद्धके लिए तैयार हुआ। दोनों आता बड़ी वीरता-पूर्वक लडे। ताजखां युद्ध करता हुआ घायल हो कर गिर पडा। महमदखांको युद्धसे ही कब फुरसत थी कि भाईकी खबर लेते। राठौड लोग घायलोंको उठाते हुए आए। उन्होंने ताजखांको उठा कर देख-भाज की और घाव अच्छा होने पर उसे हिसार भेज दिया। ताजखांने युद्ध भी किया और जीवित भी रह गया। इससे इसका वडा सुयश हुआ। फिरोजखां तो इससे वडा भय खाता था। इसने खेतदी, खरकश, चबौहाना, पाटनको जीता। पाटन और रेबासे मिल कर उसने आंवेरको वशमें किया। कज्जवाहे, निरवान, तंवर और पंवार आदिसे पेशकश ली। ताजखां हिसारमें और महमदखां हाँसीमें रहा। ताजखांकी मृत्युके बाद बड़ा पुत्र फतहखां हिसारमें पिताका उत्तराधिकारी हुआ।

फतह्लांके दस पुत्र थे —जलालखां, हैवतसाह, महमद साह, श्रसद्खां, दरिया साह, साह मनसूर, सेख सलह; वला, वंखामसूर श्रीर हेसम ।

फतह्लां बढ़ा प्रवल श्रौर वीर था। उसने एक ही मुहूर्त्तमें छः कोटकी नींव ढाली। सं० १५०८ चैत्र शुक्का ५ के दिन श्रपने नामसे उसने फतहपुर शहर वसाया?। उस दिन हिजरी सन् ८५७ सफ़र महीनेकी २० तारीख थी। श्रास-पासके भीमिये पव्हू, सहेवा भादरा, भारंग, वाहले श्रादिके स्वामी जुहार करने श्राए। जब कोट तैयार हो रहा था वह रनाउमें रहा श्रौर कोट तैयार होने पर फतहपुर श्रा गया। एक वार वादशाह बहलोल लोदी रण्यंभोर लेनेके लिए चढ़ कर श्रा रहा था। जब फतहखांने सुना तो वह भी सदल-बल बादशाहसे जा मिला। बादशाहने उसका बढ़ा सम्मान किया श्रौर फतहखांके श्रागमनको श्रपनी फतहका चिन्ह समक्ता। उधर रण्यंभौरकी सहायताके लिए मांडूका सुलतान हिसामदी श्रा पहुँचा। परन्तु वादशाहसे लड़नेमें श्रसमर्थ हो कर फाटक बंद कर बैठा रहा। फतहखांने मांडूके सुलतानके साथ घमासान श्रुद्ध किया श्रौर उसका सर काट कर बादशाहके पास मेजा। फतहखांका बढ़ा नाम हुश्रा श्रौर वादशाहने उसे मनसब दे कर सम्मानित किया। बादशाहसे जय-पत्र ले कर फतहखां स्वदेश लौटा श्रौर सुख-पूर्वक रहने लगा।

नारनौत्तसे श्रवनने कहताया कि मेवाती लोग मिल कर बग़ावत करने पर उद्यत हैं। तुम स्वयं श्राश्रो, या सेना भेजी। फतहव्रांने श्रपनी सेना भेजी जिसने मेवातियोंको ढोसीकी

१. फतहपुर परिचयानुसार सं०१४७७ से १५०३ तक २६ वर्ष राज्य किया।

२. फतहपुर परिचयमें मुहम्मदखाके भूका जाटकी सलाहसे बसानेका उल्लेख है पर मूलतः यह शहर १४वीं सदीके पहलेका क्सा है।

तरफ भगा दिया। इधर इख्तारख़ांने सामनेसे श्राक्रमण किया। दोनों श्रोरसे मार पड़नेसे मेवाती कोग निर्मल हो कर हार गए। विजयी फतहखान लौट कर फतहेपुर श्राया।

फतह्खांने ग्रपनी वीरतासे बड़ी प्रसिद्धि पाई। कांधल श्रीर रिणमल, राणा साँगा, श्रजा साँखला श्रादिके साथ रणक्षेत्रमें उसकी सेनाने शत्रु-दलका संदार कर विजय प्राप्तकी थी। फतह्खांके यहां वीर बहुगुन तो ऐसा था कि सिर कट जाने पर भी युद्ध करता रहा। (इसकी कब व कुश्रा श्रय तक मौज्द है)।

मुसकीखां नामक किर्रानी पठान फतह्खां चौहानसे युद्ध करनेके लिए श्राया श्रीर सरसेके पास दोनोंको मुठभेड़ हुई। फतह्खांने मुसकीखां किर्रानीको मार कर विजय श्राप्त की। फिर श्रांबेर पर चढ़ाई करके वहांके भोमियोंको भगा कर श्रांबेरको लूट लिया। भिवानीको घेर कर जाहू जावलोंसे युद्ध किया श्रीर उन्हें हराया। भिवानीको छट़ कर बहुतोंको यंदी बना कर लाया।

राव जोधाने सोचा कि यदि फतहखांसे संबन्ध हो जाय तो उधरका खटका मिट जाय, इस लिए उसने नारियल भेजा। काँधलने बहुगुनको मारा था, इस वैरसे फतहखांने नारियल लेना अस्वीकार कर दिया। महमदखांका वेटा समसखां उस समय मूंमणूमें था 'उसके पास भी नारियल भेजा गया' उसने कहा, वहां ब्याहने कौन जाय ? यहीं ढोला भेज दो। जोधाने डोला भेजा। मीरां-जीने जो भविष्यवाणी की थी वह सफल हुई।

बादशाह वहलोलखां लोदीने फतहखांको बुला कर श्रपने पास रक्खा। परस्पर बड़ी प्रीति थी। एक दिन बादशाहने कहा कि श्रपने-श्रापसमें श्रदल-बदलका विवाह संबंध करो जिससे पार-स्परिक प्रीति बढ़े। फतहखांने कहा श्रव मेरे तो कोई पुत्री श्रविवाहित नहीं है। बादशाहने इसे बुरा माना। तब फतहखां रुष्ट हो कर फतहपुर श्रा गया श्रीर फिर दिख्ठी नहीं गया। बादशाहने समसखां चौहानके पास श्रदल-बदल संबंधके लिए कहलाया। उसने प्रसन्न हो कर शाहजादी श्रपने पुत्रको ब्याही श्रीर श्रपनी बहिन बादशाहको दी। फतहखां श्राजीवन दिल्लीपितको सलाम करने न गया। फतहखांकी मृत्युके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जलालखां फतहपुरका स्वामी हुआ।

दीवान जलालखांके दस पुत्र थे — दौलतखां, श्रहमदखां, नूरखां, फरीदखां, निजामखने पहाइखां, दाऊदखां, लाडखां, श्रखन, श्रीर महमदशाह।

जलालखांने पिताके बनाए हुए कोटको बढ़ाया श्रीर जबरदस्त पोल (दरवाजा) बनाई। जलालखां बड़ा शूर-चीर था। वह भी पिताकी तरह दिछीपतिके कदमोंमें सलाम करने नहीं जाता था। नागौरके खानका माल छट्ट-छट्कर जलालखां उसे तंगकरने लगा। उसने रुष्ट हो कर जलालखांके

१. फतहपुर परिचयमें इनका राज्य सं० १५०५ से १३५१ लिखा है। मृत्यु १५३१में हुई थी।

२. फतहपुर परिचयमें इनका राज्य सं० १५३१ से १५४६ तक लिखा है।

उराया श्रीर जगीर करराथलके पास दलवल-साहित श्रा पहुँचा। जलालखां भी तैयार हो कर युद्धमें उतारा। उसने शत्रुके छुक्के छुड़ा दिए। चौपानखांको पकड़ कर उसके नितंब पर दाग लगाया श्रीर उसके हाथी, घोड़े, इत्यादि छूट कर छोड दिया। फिर जलालखांने छोपौरी पर चढ़ाई की श्रीर विजय प्राप्त कर श्रांबेरको जा घरा। वहांके भौमिए बड़ी वीरतासे लडे। मिल कर उन्होंने जलालखांके हाथीको श्रा धरा। साथी लोग सब छुटमें लगे थे, तो भी श्रकेले दीवान जलालखांने बाणोंसे शत्रुदलको भगा दिया।

चौहान समसखांके मर जाने पर उसका पुत्र श्रीर बादशाह बहलोल लोदीका जमाई, फतहखां उत्तराधिकारी हुआ। श्रपने श्रीममानमें मस्त हो कर श्रपने माई मुवारकशाह श्रीर विमाताको बँटवारा न दे कर म्नूं मर्गूकी समस्त श्राय वह स्वयं खाने लगा। मुवारकसाहने श्रपने नाना राव जोधांकें पास जा कर शिकायत की। राव जोधाने कहा कि तुम्हारे मामा बीका श्रीर बीदा तुम्हारे निकट हैं, उनसे कहो। मुवारकशाह मामाके पास श्राया, किंतु वहांसे निराश हो कर लौटा, श्रीर फतहपुरमें जलालखांके पास श्राया। मुवारकशाहको उसने श्रायवासन देते हुए कहा कि मुसे बादशाहका कोई खीफ नहीं, मेरे पिता भी उससे नहीं हरे तो हर कर क्यों कलंक लूं ? जलालखांने सलैन्य मूं मर्गू पर चढ़ाई की। फतहखांकी सेना भाग गई, तब उसने मुवारकशाहको मूं मर्गूका राज्य दिया। फतहखां मर गया। महमदखांको राज्य न मिला। मुवारकशाह ही राज्यका मालिक रहा।

जलालखां लोहागर जा कर रहने लगा। वहां पहाडकी श्रोट प्रहण कर नागौरी खानको तंग किया करता था। इधर फतहपुरको सूना सुन कर उसके लिए बीदाका मन ललचाया श्रौर वह सदलबल नरहरमें दिलावरखांसे जा मिला। दस हजार रुपया श्रौर एक बेटी देनेकी बात कर पठानको भी ससैन्य फतहपुर ले श्राया। लोहागरमें जलालखांको खबर मिली तो उसने तुरंत श्रपने पुत्र दौलतखांको भेजा। उसने फतहपुरके गढमे प्रवेश कर श्रपनी जय-पताका फहराई। बीदा श्रौर दिलावरखां ब्याकुल हो कर लीट गए।

जलालखांके मरने पर उसका पुत्र दौलतखां उत्तराधिकारी हुआ। उसके तीन पुत्र थे — नाहरखां, होवनखां, श्रोर वाजिदखां। दीवान दौलतखां चौहान महान् तेजस्त्री श्रोर जबरदस्त वीर था, उसकी ऐसी धाक जमी हुई थी कि शत्रु लोग भयसे मुँह छिपाते फिरते थे। वह श्रनीतिके लाख-करोड़को भी कौड़ीके समान गिनता था। किसीको श्रपनी श्रंगुल-मात्र भूमि भी नहीं देता श्रीर न किसीकी लेता था। सात सुलतान भी यदि उसके प्रतिस्पर्दी हों तो भी वह संग्राममें पीठ नहीं दिखाता था। उसमें वचनसिद्धिकी भी विशेषता थी।

राव बीका ढोसीसे श्रफसल लौटा था, श्रतः लूणकरनने सदलबल तैयार हो कर पाटौधेमें डेरा किया, श्रौर पत्र दे कर प्रधानको दौलतखांके पास भेजा। पत्रमें लिखा था कि — दौलतखां, यदि भला चाहते हो तो शीघ हमसे श्रा कर मिलो, या सहायता भेजो। दौलतखांने कुद्ध हो कर चिट्टी पर पेशाय किया श्रीर दृतके श्रंचलमें रेती वाँध कर कहा कि तुम्हारा स्वामी यदि चढ़ कर न श्राया तो उसके सिर पर धुल है। प्रधानोंको धक्के दे कर उसने निकाल दिया। प्रधानोंके जाने पर लोगोंको चितातुर देख कर दौलतखांने भविष्यवाणी की कि छ्लाकरन जीवित नहीं बचेगा।

प्रधान व्यपमानित हो कर राव छ्एाकरनके पास गए। वृत्तांत सुन कर उसने कुद्ध हो कर कहा कि पहले ढोसी जीत कर फिर ब्राते समय दौलतखांकी खबर छैंगे। राव ब्रपार सैन्य शक्तिके साथ ढोसी गए परंतु वहां तुरकमानकी मददसे पठान लोग खुब लड़े, श्रीर छ्एाकरनको मार कर उसके साथियोंको छट लिया। दौलतखांका वचन सत्य हुन्रा।

एक वार काबुलसे दिल्ली देखनेके लिए बावर कलंदरके वेपमें वाघको साथ ले कर चला।
मार्गमें फतहपुर ठहर कर दीवान दौलतखांसे मिल कर वाघके लिए एक गाय मँगा देनेको कहा।
दीवानने तुरंत गाय मँगाई श्रीर कहा कि मैं देखता हूँ कि बाघ कैसे गायको मारता है ? जब बाघ
गायके समक्ष श्राया तो दौलतखांने सिंहनाद कर वाघको फटकारा। वह उस गायको खानेको श्रसमर्थ
हो कर स्तंभितकी भौति खडा रहा। सत्य सुभट पुरुषोंके वचनका सिंह भी उल्लंघन नहीं कर
सकते। गजेंद्रका मद भी उनके सामने सूख जाता है। फिर वाबरने श्रलवरमें मेवाती हसनखांके
कटकको श्रीर दिल्लीपित वादशाह सिकंदरशाहको विस्मित हो कर देखा।

जय बाबर हिंदुस्तान देख कर काबुल लौटा तो लोगोंने इधरकी बातें पूछीं। उसने कहा— सारे हिंदमें तीन श्रादमी देखे — सिकंद्रशाह, इसनखां श्रीर दौलतखां। इस प्रकार वाबरने दीवान दौलतखांकी बड़ी प्रशंसा की।

एक यार दौलतलांने सुना कि गौर निरवाण व नागौरके गावोंको लुट कर जा रहे हैं उसने ससैन्य जा कर उन्हें घेर लिया श्रौर उन्हें हरा कर लूटका सारा माल छीन लिया। एक दिन दौलतलां शिकार खेलने चला। बाज, कुही, बहरी श्रादि बहुतसे उसके साथ थे। उसने बहरीको कुंजके लिए छोडा। वह श्राकाशमें ऊँची उड़ गई, फिर श्रदृश्य हो गई। दीवानजी उसको छोड़ कर चले श्राए। बहरी उड़ती-उड़ती हिसार जा पहुँची, वहां मीरने पकड़ कर सिकंदरको सौंपा। दौलतलां यह ज्ञात कर ससैन्य हिसार पहुँचा। हिसारका सिकदार मुहन्बतलां सारालानी पठान सेना-सहित लड़नेको श्राया। नासौमें दोनों सेनाएं मिलीं। दूरसे दीवान दौलतलांका मुंह उतर गया। मुहन्बतलां भय-भीत हो भागा। दौलतलांने विजयके नगाड़े बजाए।

दौलतखां अपने सिद्धांतोंका पक्का था। स्वगोत्रीय पर घाव न करना, परमात्माको एक मानना, न्याय-मार्ग पर निश्चल रहना चाहे लाखों विरोधी हों, न्यायके समय निष्पक्ष रहना, श्रादि उसके विचार मेंजे हुए थे। वादशाह बहलोल लोदीके मरने पर सिकंदर उत्तग्धिकारी हुआ, पर दौलतखां उसके दरबारमें भी न गया।

मुवारक साहके बढ़े पुत्र कमालखांको मूंभरएका राज्य मिला श्रीर दूसरे पुत्र साहबखांको नौहाका। वह जब तक जिया भाईके श्रधीन रहा। कमालखांका पुत्र भीखनखां मूभरएका स्वामी हुन्ना श्रीर साहबखांका पुत्र मुहन्वतखां उसे प्रतिदिन सलाम करता था। एक बार परस्पर चित्त-कालुष्य हो जानेसे मुहन्वतखां नौहा छोड कर दौलतखांके पास फतहपुर चला गया। उसने दौलत-खांके पौत्र फदनखांको पुत्री दी श्रीर उसकी सेवा करने लगा। मुहन्वतखांके निवेदन करने पर दौलत-खांने कहा-नौहा तुम्हारा है, तुम वहां जाकर रहो। तुम्हें कीन निकालने वाला है ? यदि भीखनखां कुछ गड़बड करे तो मुक्ते खबर देना।

मुह्व्यतखां नौहा जा कर रहने लगा। भीखनखां तत्काल सेना ले कर चढ़ श्राया। मुह्व्यतखांके फ़तहपुर कहलाने पर दौलतखांका यहा पुत्र नाहरखां भी सहायतार्थ श्रा पहुँचा। श्राभूसरके ताल पर घमासान युद्ध होने लगा! नाहरखांको देखते ही भीखनखां युद्ध क्षेत्र छोड़ कर भाग गया। नाहरखां जीत कर घर श्राया। पिताने प्यारसे गले लगा लिया। दौलतखांके मरने पर उसका पुत्र नाहरखां फतहपुरकी राजगद्दी पर बैठा।

दीवान नाहरखांके तीन पुत्र थे — फदनखां, वहादुरखां, श्रौर दिलावरखां। नाहरखां बड़ा बीर श्रौर विलास प्रिय भी था। घरमें धन वहुत था, उसने बहुत सी पातिरयां रख ली श्रौर नाच-गानका श्रखाड़ा रात-दिन जमा रहता था। श्रास-पासके भोमिए जमीदार भय खाते थे। बीकानेरके राव लू एकरनके मरने पर पूर्व निश्चयानुसार वजीरोंने प्रेम-संबंध स्थापित करनेके लिए राज-कन्या दी। दिल्लीपित सिकंदरके मरने पर इब्राहीम बादशाह हुश्रा। उसे मार कर वाबर श्रौर फिर उसका पुत्र हुमायूं बादशाह हुश्रा। नाहरखांके समय शेरशाह दिल्लीका यादशाह था। वह नाहरखांको यहुत मानता था श्रौर उसे मामा कह कर पुकारता था। उसने हुक्म दिया कि फतहपुरकी पेशकश घर बैठे मज़ेसे खाश्रो।

नाहरखांने सं० १५९३ भाद्र सुदी म सोमवारके दिन फ़तहपुरमें एक सुंदर श्रद्वितीय महत्त बनवाया।

एक बार चित्तोड़के राणाने नागौरके ख़ान पर चढ़ाईकी। पूर्वकी प्रीतिके कारण नागौरीके आमंत्रणसे नाहरखां सहायतार्थ चला। राठौड़ व कछ्वाहे उसे दिल्लीपितसे भी अधिक मानते थे राव गांगा, जैतसी, सूजा और पृथ्वीराज ग्रादि सब सकेन्य श्रा मिले। जब नाहरखांने सुना कि नागौरसे १२ कोस पर राणा ठहरा हुश्रा है और खान नागौरसे निकल कर लडनेको नहीं जाता है, तो वह नागौरमें न जा कर तीन कोस और श्रागे गया। नागौरीखांके बुलाने पर नाहरखांने कहा, "राणा निकट ठहरा हुश्रा है। तुम कोटकी श्रोटमें क्यों छिपे हो १ में श्रव श्रागे निकल श्राया, लौट नहीं सकता। तुम्हीं श्रा कर मिलो।" नागौरीखां भी नाहरखांकी धाक सुन कर राणा उलटे पैर चला। नाहरखां भी उसी मार्गसे सबके साथ पीछे-पीछे गया। राणाके पहाड़ोंमें प्रवेश करने पर

१. राज्यकाल सं० १५४६ से १५७०

२. राज्यकाल सं० १५७० से १६१२

सेना जौट चली श्रीर उसने सारे गाँवोंको लूट लिया। जगमाल पँवारने कहलाया कि राणांने सुमे श्राजमेर दिया था; उसके सब गाँव तुम लोगोंने लूट लिए। यदि सच्चे राजपूत हो तो प्रहर दो प्रहरके लिए उहर जाश्रो। में श्राता हूं। यह सुन कर बीकानेर, सूजा श्रमरसर, श्रीर शांवेर वाले श्रांवेर चले गए। किन्तु नाहरखाने कहा—तुम वेधड्क श्राश्रो। यह कह कर नाहरखां मकराणेके तालमें प्रतीक्षा करने लगा। श्रजमेरका फ्रीजदार जगमाल पंवार राणाकी सेना ले कर श्राया। दोनोंमें परस्पर घमासान युद्ध होने लगा। श्रन्तमें पँवार भागा श्रीर चौहान नाहरखांकी जीत हुई।

नाहरखांके मरने पर उसका पुत्र फदनखां फ़तहपुरका स्वामी हुन्ना उसके तीन पुत्र थे-ताजखां, पिरोजखां, दरियाखां । दिक्लीमें जब पठान सलेमसाह वादशाह हुन्ना तो उसने फदनखांका बदा सत्कार किया। मुहञ्चतखांका पुत्र खिदरखां फदनखांके पास खडा था। वादशाहने फदनखांकी बदी प्रशंसा की श्रीर कहा कि सब (क्यामखानी) भाइयोंमें सिरमौर है। हुमायूंने भी बादशाह हो कर फदनखांको श्रच्छा श्रादर-मान दिया।

दिल्लीपति श्रकचा भी फदनखांसे प्रेम रखता था। वीरवलके पूछ्ने पर वादशाहने कहा कि श्रीर तो सब मेरी कृपासे चने हैं, इन्हें करतारने वहा वनाया है। राजपूतोंकी जातिमें २॥ कुल हैं-प्रथम चौहान, द्वितीय तँवर श्रीर तीसरे पँवार, श्राधेमें शेष सब हैं। वाजित्रोंमें जैसे निसान बड़ा है वैसे ही गोत्रोंमें चौहान वढा है। फदनखांने वादशाह श्रकवरको श्रपनी चेटी दी; इससे पारस्परिक प्रेममें विशेष वृद्धि हुई। बादशाहको भोमियोंका (हिन्दू जमींदारोंका) विश्वास नहीं था। उसने कहा हिन्दू बदलते देर नहीं लगाते, श्रतः तुम इनकी जमानत दो तो में मनसव दूँ। फदनखांने सबकी जमानत दो श्रीर बादशाहने उन्हें मनसबदार कर दिया। फदनखांने राय सालको दरबारी बना कर मनसव दिलाया।

चीदावत लोग इधरके गाँवोंमें श्रा कर चोरी लूट कर जाते थे। यह दीवान फदनखांकी हुरा लगा श्रीर उसने सेनाके साथ बीदावतोंके प्रदेशमें प्रवेश किया श्रीर छापर दीणपुरमें बीदावतोंको हरा-कर चोरीकी शपथ दिला दो। इसके वाद फदनखांने छापौरी श्रीर पूखपर हमला किया; निरवानोंको हरा कर उनके गाँवोंको जला दिया। उसने वहादुरखांकी सहायता करके मुंभण, दिलाया।

फदनखांके पश्चात् उसका यहा पुत्र ताजखां फतहपुरका स्वामी हुआ। उसके ८ पुत्र थे-महमदखां, महमूदखां, शेरखां जमालखां जलालखां, मुजफ़्फरखां, हैबतखां श्रीर हबीबखां। ताजखां रूपमें श्रत्यंत सुंदर था, देश-विदेशमें उसका सौंदर्य प्रसिद्ध था। उजियारें (१) के दौलतखा पठानने प्रशंसा सुन कर दीवान ताजखांका चित्र बनवा कर मंगाया श्रीर उसे देख कर श्रत्यन्त प्रसन्न हुआ।

१. राज्यकाल सं० १६०२ से १६०६।

२. राज्यकाल सं० १६०९ से १६२७।

ताजलां श्रलवरसे सदलवल चढा। उसने सारां श्रोर खरकरीको नष्ट किया। लखान-गढ़को छटा। मिलक ताजके यहां लुटमार कर रेवाड़ीका थाना नष्ट कर दिया। दीवान ताजलांके वहे पुत्र सहम्मदलांके तीन पुत्र थे – श्रलफखां, इबाहीमलां श्रोर सरमस्तलां। सहम्मदलांने क्योर श्रीर वैराटको विजय किया। मांडनके 9त्र कूंपावत राठीर कुॅमकरनको उसने रणक्षेत्रसे भगाया।

ताजलांकी विद्यमानतामें ही मुहम्मद्रलांकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोगसे पिताको श्रत्यंत दुःल हुत्रा परंतु रुदन करनेसे श्रांसूके सिवा क्या हाथ श्रा सकता था, श्रतः श्रपने पौत्र श्रलफलांके मस्तक पर हाथ रक्ला श्रौर उसे शाही दरवारमें ले गया। वादशाह जलाजुहीनसे ( श्रकवरसे ) ताजलांने निवेदन किया कि मेरे घरमें यह वड़ा है, इसे श्राप सम्मान हें। यादशाहने श्रलफलांको यहा प्यार किया। जब तक ताजलां जीवित रहे, श्रलफलांको क्षण भरके लिए भी श्रपनेसे श्रलग नहीं किया। उसके मरने पर श्रलफलां उत्तराधिकारी हुश्रा। बादशाहने उसे टीका दे कर फतहपुरका स्वामी यनाया श्रौर उसे हाथी, घोडा सिरोपाव दिए। श्रलफलांने शाही फरमान ले कर फतहपुर मेजा; कछ्वाहे गोपालके पुत्र स्यामदासके न मानने पर सिकदार शेरलांने उसे निकाल दिया। दीवान श्रलफलांको फतहपुर मिला श्रौर वह नवाब कहलाने लगा। नवाब श्रलफलांके पांच पुत्र थे — दौलतलां, ग न्यामतलां, सरीफलां, जरीफ श्रौर फकीरलां।

मुम्मण्के स्वामी वहादुरखांके मरने पर उसका वड़ा पुत्र समसक्षां उत्तराधिकारी हुन्ना, किंतु दूसरे भाई उसे नहीं मानते थे ग्रीर उसे सतत दुःख दिया करते थे। ग्रालफखां उसे बादशाहके पास ले गया ग्रीर वादशाहके द्वारा मनसबका सम्मान दिलाया। यही रीति चलती है कि फतेहपुर वाले जिसे बड़ा करें वहीं मूंमण्में बड़ा होता है।

वादशाह ग्रकवरने पहाडमें युद्ध करनेके लिए जगतसिंह ग्रौर दीवान श्रलफलांको सेना सिहत भेजा। धमेहरीमें जा कर द्वन लोगोंको पराजित कर उनके गांवोंको नष्ट किया। राजा तिलोकचन्द्र भयभीत हो कर शरणमें श्रा गया। दीवानजीने उसे वादशाहके कदमोंमे हाजिर किया।

सलीमने जब राणा पर चढ़ाई की तो उसने बादशाह श्रकबरसे कह कर श्रलफढ़ांको भी साथमें ले लिया। मेवाडमें श्रा कर शाहजादेने विशाल सेनाको विभाजित कर सादढ़ीका थाना श्रलफखांके जिम्मे लगाया। उसने राणा श्रमरसिंहके थाने पर श्राक्रमण कर दलको मार भगाया श्रीर लूटका बहुत-सा माल हाथमें किया। राणा बहुत रुष्ट हुश्रा, परन्तु वह भी सादढ़ी श्रानेमें श्रसमर्थ रहा। उंठालेमें समसखां था। उसने भी राणाको खूब छकाया। जब शाहजादेने सुना तो उसने श्रलफखां श्रीर समसखां दोनों चौहान वीरोंकी बडी प्रशंसा की।

१. राज्यकाल सं० १६२७ पर यह चितनीय है। पेड़ीके श्रनुसार इनका जन्म **१६**२१ में हुश्रा था।

यादशाह श्रकवरके मरने पर शाहजादा सलीम जहाँगीरकी उपाधि धारण कर राजगहीपर थैठा। उसने दीवान श्रलफखांका वडा सम्मान किया श्रीर उसके नाम फतहपुरका लाल सुहरका पटा कर दिया। राय मनोहरने श्रलफखांको मेवात देशमें भेजा। वहां मेव लोग इनकी वटी सेवा करते श्रीर भेटों हारा द्रव्यकी भी उन्हें श्रव्छी प्राप्ति हुई।

यीकानेरके राजा दलपतिसंहने श्राणित सेना एकत्र कर वादशाहके विरुद्ध हो कर लूट-मार शुरू कर दी। वह सरसामें गया श्रोर ज्यावदीनको हटा कर उसने शाही खजाना लूट लिया। यादशाहको ज्ञात हुत्र्या तो वह वदा कुद्ध हुत्रा श्रोर शेख कबीर व श्रलफलांको बीस उमरावंके साथ विशाल सेना दे कर सरसा भेजा। दलपतिसंह वहांसे श्रन्थत्र चला गया। एक दिन पानीके लिए परस्पर युद्ध छिड गया। एक श्रोर २१ उमराव थे श्रोर दूसरी श्रोर श्रकेला श्रलफलां। घमासान शुद्ध हुत्रा, बहुतसे सुभटोंके मारे जाने पर स्वयं शेख कबीरने बीच-विचाव किया। उसने दीवान श्रलफलांकी बली प्रशंसा की श्रीर उन्हें सम्मानित किया। ग्रुद्ध वन्द कर दोनों दल परस्पर मिल गए श्रीर दलपतिसिंहको जीतनेके लिए भाटू पर चढ़ाई की। वह बीकानेरके बहुतसे सरदारोंके साथ था। शाही सेनाके सामने दलपतिसिंहने लढ़नेमें श्रसमर्थ हो कर जलाललां द्वारा दीवान श्रलफलांसे कहलाया कि तुम मेरे बढ़े भाई हो। शाही सेनाको रोको। हमारे पूर्वज लूणकरन, प्रतापसी, जोधा, मालदेव श्रादिकी प्रीतिका प्रतिपालन करो। श्रलफलांने तत्काल युद्ध बंद कर प्रेमपूर्वक बादशाहके पास भेज कर दलपतिसिंहको वचा लिया। दिल्लीपतिने शेल कबीरको बला लिया, उसके स्थान पर मुवारक श्राया।

दीवान श्रलफलां श्रीर पठामने मिल कर भिवानी पर चढाई की । वहां जाद्द जावलोंने पैर थाम कर युद्ध किया । फिर गढ़ईमें जा कर गोली चलाने लगे । दीवानके दलने तुरन्त गढ़ईको तोड़ कर जाडुश्रोंको हरा दिया श्रीर गोंबोंको लूट कर ख्याति प्राप्त की ।

बादशाहने श्रलफखांको मेवात देश पर चढाई करनेकी श्राज्ञा दी श्रीर हाथी, घोडा, सिरो-पाव दे कर मनसव बढ़ाया। दीवानजी ससैन्य मेवात देशकी श्रोर चले। सर्व-प्रथम सारा विजय कर श्रलफखांने कारहंडेमें ढेरे किये। वहां भी मेवातियोंको मार कर घनहटा गए। मेव लोगोंने खूब बीरतासे लड़ कर प्राण दिए। इस विजयसे सारे पहाड़मे श्रलफखांकी धाक जम गई।

वादशाहने शाहज़ादे परवेज़के साथ दीवान श्रलफलांको भी दिल्ण विजय करनेके निमित्त भेजा। बुरहानपुर पहुँचने पर युद्धके लिए सव थाने-बाँट गये। श्रलफलांको मलकापुर मिला। शाहज़ादा एदलावाद ठहरा श्रीर सेनाको उसने श्रागे भेजा। खानलांना, लोदी खानजहान, श्रव्युल्ला जल्मी, कल्लवाहा मानसिह, राठोर रायसिंह श्रादिका श्रगणित दल इस सेनामें था। श्रव्युल्लाने खूब वीरतासे लड़ाई की पर श्रा ख़िरमें उसके पर उखड़ गए। वह बुरहानपुर लौट चला, लिली श्रलफलांके मलकापुरके सिवाय सब थाने उखड़ गए। सब सरदारोंने दीवानको चिट्टी लिखी कि सब थाने उखड़ गए। सब सरदारोंने दीवानको चिट्टी लिखी

अलफखांने उत्तर लिखा कि श्रपने पूर्वज चौहान हमीर श्रादिको इस तरह लजा कर मैं कैसे श्रा सकता हूं ? दिच्याके प्रवल दलने उमड कर मलकापुर पर चढ़ाई कर दी, दीवानने घमासान युद्ध करके दिच्या दलको भगा दिया। जब शाहजांदेने यह सुना तो श्रलफखांकी बढ़ी प्रशंसा की श्रीर भीलोंके थानेको विजय करनेके लिए मलकापुरसे भेजा। उसने श्रविलंव जालवापुर श्रादि सारे मैवासको विजय कर भीलोंको परास्त कर दिया। फिर फतहपुर श्रा कर वह वापस मैवास चला गया। वहांके लोग श्रलफखांकी निरन्तर सेवा करने लगे। दीवान स्वयं दिख्यमे रहते थे, उनका बढ़ा पुत्र दौलतखां फतहपुरमें रहता था। वादशाहने दीवानका मनसब वढा कर उसे बढ़ा उमराव बनाया।

वीदावत सरदार चोरी करता था। उसके न मानने पर फतहपुरसे दों जतखांने चढ़ाई करके उसे परास्त किया श्रीर उसके गांवको जला दिया। पटौधी श्रीर रस् लपुरके कछवाहे भी चोरी श्रीर लूटका धंधा वरते थे, व राहगीरोंको मार देते थे। जब बादशाहके दरवारमें इसकी पुकार की गई तो वादशाहने महावतखांसे सलाह ली। उसने कहा — कछवाहोंको दौ जतखां धूलमे मिला देगा। वादशाहने तत्काल फरमान भेज वर दौ जतखां बुलाया। दौ जतखां श्रजमेरमें श्रा कर वादशाह जहांगीरसे मिला। वादशाहने हुक्म दिया — "स्जावत चोर है, उसने सगरसे पटी छीन ली है, यदि तुममें शक्ति हो तो उसे निकाल कर पटी श्रपनी जागीरमें मिला लो।" दौ जतखांने तुरन्त शाही श्राज्ञा स्वीकार की। वादशाहने उसे सिरोपाव दे कर सम्मानित किया श्रीर दोनों पटी हीवानके मनसवमें लिख दी।"

दौलतलांने वादशाहसे रूपसत पा कर कछ्वाहोसे कहलाया कि हमारी पटी श्रविलंब छोड दो, श्र नयथा युद्ध के लिए तैयार हो जाश्रो। कछ्वाहोंने कहा — "रायांसह श्रोर राणा सगर भी हमें नहीं निकाल सके। उन्होंने भी जागीर छोड दी। तुम कौन उनसे बढ़ कर श्रा गए। खुशरो, तरतीवलां श्रोर श्रंविया शेल भी हमारे सामने नहीं रुके, तुम किस फेरमें हो।" यह सुन कर दौलतलांने तुरन्त धावा बोल दिया। कछ्वाहे भाग गए। माधव, नरहर श्रोर नरहरलांने दौलतलांके श्रागे गीद्दकी गति पकडी। गिरधरके पुत्र गोकुलने श्रा कर जुहार किया।

दौलतखांने नरहरदासको पटीसे निकाल दिया, यह सक्ट हुम्ब लोहारू जा कर रहने लगा। माधव भादौवासीमें रह कर चोरी करने लगा। माधवके विरुद्ध लोगोंकी पुकार होने पर दौलतखांने उसे भादौवासी छोड़ देनेको कहलाया। उसके न मानने पर दौलतखांने माधव पर जो सेखावतोंके दलसे गर्विष्ठ था, श्राक्रमण किया। वह लडनेमें श्रसमर्थ हो भाग गया। दौलतखांने उसका छुटा हुश्रा द्रव्य श्रीर सामान उसके पास उदारता-पूर्वक भेज दिया।

दिल्लीपितने श्रलफखांको नरहरकी जागीर दी। उस पर श्रिधकार करनेके लिए दौलतखांने सदलवल चढ़ाई की। नाहरखांने खूब सेना तैयार की पर श्राखिर चौहानोंसे न लड़ सका श्रीर शरण स्वीकार करके दौलतखांके वड़े पुत्र नाहरखांको श्रपनी बेटी दी। बादशाहके दरबारमें श्रलफखांका बहुत सम्मान था। बादशाहने उदयपुर बाह्वाकी जागीर भी इसे इनायत की। गिर-

धरने श्रलफखांको जागीर न छोदनेके लिये संदेश भेजा श्रीर दौलतखांने लिखा कि यदि सीधे तौरसे नहीं निकलोगे, तो में लड कर भगा दूँगा। तब उसने लिखा कि मेरे पैर पातालमें हैं; ऐसा कौन योदा है जो मुक्ते निकाल सके। दौलतखाने तुरन्त ससैन्य चढ़ाई कर दी श्रलफखां भाग गया श्रीर खीरोरमें न रह सकने पर खोहमें मारा मारा फिरने लगा। दौलतखांने विजय-दुन्दभी बजाते हुए उद-यपुरमें प्रवेश किया। उसकी धाक चारों श्रोर जम गई; खंडेला श्रीर रैवासेमें भी खलवली मन गई।

श्रलफल्लांको वादशाहने दक्षिणसे बुला कर तीसरी वार मेवातकी फौजदारी दे कर भेजा। दीवानने दौलतत्वांको साथ ले कर वांकी, खेरी, चोरटी, मैवास श्रादिको वहस-नहस कर ढाला। बहुतसे भोमिए लड मरे। कितनोंने युद्ध यन्द करके श्रपनी पुत्रियां दीं। मेवात फतह करनेके बाद श्रलफल्लांको वादशाहने तुरन्त दक्षिण भेज दिया।

काँगड़ा पर चढ़ाई करनेके लिए वादशाहने दीवान श्रलफखांको दक्षिणसे बुलाया श्रीर राजा विक्रमाजीतको साथ दे कर विदा किया। राजा स्रजमल न्रपुरमे था, शाही सेनाके साथ युद्धमे भाग गया। राजा विक्रमाजीत श्रीर दीवान श्रलफखांने न्रपुर पर कब्जा कर लिया श्रीर वहीं ढेरा जमा दिया। दीवान श्रलफखां न्रपुरमें रहा श्रीर राजा विक्रमाजीतने नग्रकोट पर चढ़ाई करनेके लिए कृच किया। जब स्रजमलने सुना कि राजा नगरकोट पर गया तो उसने न्रपुर पर सदलबल चढ़ाई कर उसे वापिस लेनेकी ठानी, परन्तु दीवानजीसे लड़नेमें श्रसमर्थ हो कर कुछ भी घात न कर सका।

राजा विक्रमाजीत कांगड़े गया। वहां वैरीसे बात कर श्रसफल-सा होकर लौटा श्रीर दीवान-जीको काहलूर पर चढ़ाई करनेको कहा। तत्काल श्रालफखांने कृच कर ग्वालियरमें ढेरा किया तो कहलूरिया दीवानजीके श्रानेकी बात सुनते ही पेशकश सिहत हाजिर हुआ। श्रालफखांने उसे विक्रमाजीत राजाके पास भेज दिया। राजा जब बढ़-बढ़ कर बात करने लगा तो बादशाहने लिखा कि काँगड़ा जैसे हो श्रिधकारमें लाश्रो।

शाही सेनाने नगरकोटके चारों तरफ घेरा ढाल दिया श्रौर गढ़ तोढ कर श्रधिकार कर लिया। दूसरोंके वहां रहना श्रस्वीकार करने पर राजा विक्रमाजीत श्रौर दीवान श्रलफलांने सलाह करके दीवानजीको ही वहां रक्खा। बादशाहने श्रलफलांका मनसव वढ़ा कर संस्कृत किया।

वादशाह जहांगीर स्वयं काँगड़ा देखनेके लिए आया। दीवान अलफखांसे मिल कर वह अति प्रसन्न हुआ और उसे सम्मानित कर काश्मीरकी ओर चला गया। जब ठटा वालोंने थिर उठाया तो वादशाहने अलफखांको बुला कर ठटा मेजा। उसने तुरंत वहां जा कर ठटा सर कर लिया। इधर दीवानजीके चले जानेसे काँगड़ेके सब पहाडी एक हो कर मुगल सल्तनतके विरुद्ध हो गए। वादशाहने सादिकखांको ससैन्य मेजा, परन्तु उसके असफल होने पर शाही फरमान द्वारा दीवान अलफखा काँगड़े आया। अलफखांके आते ही सब पहाड़ी उसे जुहार करने आए। सादिकखां दीवानके प्रभावसे वडा चमरकृत हुआ।

काबुलके भोमियोके वगावत करने पर शाह जहाँगीर स्वयं लाहीर श्राया श्रीर उसने काबुल भेजनेके लिए कांगडासे श्रलफलांको बुलाया। इसी समय लख़ी जंगलकी पुकार श्राई कि दुढी भीर बहू लोगोंने मुल्क ऊजड़ कर दिया है। बादशाह सोच रहा था कि लखी जातके भोमियोंको गिरफ़्तार कर लाहीर लानेके लिए किसे भेजा जाय; तब श्रासफलांने दीवान श्रलफलांको भेजनेकी राय दी। बादशाहने दीवानजीको सिरोपाव दे कर ससैन्य लखी जंगलकी श्रोर बिदा किया।

दीवान श्रलफख़ां लाहोरसे चल कर कसूर श्राया। भटी मनसूर दरसे भाग कर बादशाहके पास चला गया। दीवानजीने श्रखीरकी गढ़ी पर श्राक्रमण किया। परस्पर घमासान युद्ध हुश्रा। ३०० मनुप्योंको मार कर शेप सबको बन्दी बना लिया। आखिरको जीत कर दीवानजी ढोगरोंकी तरफ मुदे। इनका श्रागमन सुन कर ढोगरे पहलेहीसे भाग गए। दीवानजी बट्ट गए, वहां वाले भी दीवानजीका सामना करनेमे श्रसमर्थ रहे। फिर दीवानजीने खाई ढेरा किया, श्रासपासके भोमिए सब धाधीन हो गए। बहांसे चिहुनी, देपालपुर गए। दुढी बहादुरखांने श्रा कर भेंट दी श्रीर श्रधीन हो गया। जो भोमिए (जागीरदार) भेंट ले कर श्राए थे, सबको श्रलफख़ांने बादशाह जहांगीरके पास भेज दिया। बाढशाह श्रत्यंत प्रसन्न हुश्रा। चिहुनी, देपालपुर, महमदौट, भटिंडा, पदन, श्रालमपुर, पिरोजपुर, भटनेर, जमालाबाद, धिग, कब्ला, रहमताबाद, रहीमाबाद, श्रादि लखी जंगलके सरदारोंको सर कर लिया। भटी, समेज, जोहिए, दुढी, बट्ट, नेपाल, विराटे, डोगर, ख़रल, श्ररव श्रीर बौला, खेडा प्रादि सब पर दीवानने विजय-दुन्दभी बजाई।

कंगवाक पहाड़ पर सरदारखां शासक था। उसकी मृत्युके बाद पहाडी फिर बगावत करने लगे। वादशाहने अलफख़ांको बुला कर उसे चौथी बार पहाड फ़तह करनेके लिए भेजा। दीवानजीके प्रदल्वल पहुंचने पर पहाडी लोग सम्मुख न श्रा कर पहाडोंकी ग्रोटमें छिपे रहे। दीवानजीने काहलूर, मंदई, सिकदराको श्रपने श्रधीन कर लिया। उधर सिकंदर शाहके सिवा कोई भी तुर्क नहीं गया था। चौहान श्रलफखांके जाने पर पहाडी घर-बार छोड कर भागे फिरते थे। उन सबने विचार किया कि दीवानसे हम सब एक हो कर लहेंगे। जगतिसह पैठनिया, विसंभर चंड्याल, भौनका चंद्रभान, जसवाल फत्, भोपत, श्रमूल, बृला, स्रजचन्द, ठकर कल्याणा, श्यामचद, जगत-माल, श्रजिया, राय कपूर प्रादिके सारे कटकने एकत्र हो कर नगरोंटेमे डेरा किया। क्यामख़ानी श्रोर पहाडियोंमें परस्पर खूब घमासान युद्ध हुन्ना। पहले दिन जगतिसह रखक्षेत्रसे भाग गया। दीवान श्रलफ़ांकी विजय हुई। दूसरे दिन फिर पहाडी सेना एकत्र हो रणक्षेत्रसे आई। दीवान-जीने उसे हरा दिया, इसी प्रकार तीसरे दिन भी पहाडी हारे। चौथे दिन श्रोर भी बहुतसे भोभिए पहाडी दलमें शामिल हो कर लडे, परन्तु उनकी हार हुई। पाँचवें दिन श्रोर छठे दिन भी श्रलफ़ांको जीत श्रोर पहाडियोंकी हार हुई। पैठानसे सादकख़ाने श्रलफखांको पत्र लिखा कि या तो तुम श्रा कर मिलो या सेना भेजो। श्रलफखांने देखा कि शत्रुदल उमडा हुन्ना है। युद्धसे मैं क्यों लौट कर श्रपने छल्तमें कलंक लगाऊँ? मरना एक दिन है ही। उसने श्रपने थोड़े द्लको रख कर समस्त नाही सेना रोप-पूर्वक सादकखांके पासं भेज दी।

जब जगतसिंहने सुना कि श्रलफखांके पास थोडी-सी सेना है तो वह निशान बजाता हुशा

सदल रणक्षेत्रमें श्रा पहुंचा। दीवानजीने भी श्रपने दलकी तीन श्रनी बनाई। एक श्रोर रूपचन्द्र दूसरी श्रोर वासी ढढवाल श्रोर मध्यमें दीवान स्वयं रहा। पहाड़ियोंने इन्हें चारो तरफसे धेर लिया। घमासान युद्ध हुश्रा। रूपचंद श्रोर वासी हार कर भाग खड़े हुए श्रलफखां सत्य श्रोर साहसके बल पर पैर रोप कर युद्ध करने लगा। इदीवानजीके बड़े-बड़े वीर योद्धा इस लढाईमें काम श्राए। एदल श्रोर कमाल क्यामखानी श्रोर जमाल, मुजाहद, भीखन, बहलोल, लादू, पिरोजखां, दोला, श्रव् इस कंदर, मांरूफ, सरीफ, ऊदा, परता, चतुरसुज, जगा, मनोहरदास, कीजू, हरदास, दोदराज, मोहत श्रादिने हजारों पहाडी वीरोंको घराशायी करके श्रंतमें वीरगित प्राप्त की। स्वयं दीवानजी श्रोर उनके चतुर नामक हाथीने श्रपने चौहान व शका पानी वडी सफलतासे दिखाया। पहाडी लोग तंग श्रा कर भागने लगे। दीवानने उन्हें खदेड़ते हुए पीछा करके १३०० मजुव्योंको मार ढाला। जब पहाडियोंने देखा कि भागनेसे छुटकारा नहीं होगा, तो सब एकत्र हो कर युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध करते हुए दीवान श्रलफलां शहीद हो गए।

वि० सं. १६८६, हि० सन् १०३५ रोजा तारीखके दिन दीवान श्रत्नफखां वीरगतिको प्राप्त हुए । दीवानजीकी दरगाह वढी चमत्कारी हैं, बहुतसी करामातें प्रकट हैंं। निर्धनको घन श्रौर निर्बुद्धिको बुद्धि व मार्गअष्टको मार्ग देनेवाले हैं। इस प्रकार श्रत्नफखा महा पीर प्रगटे।

कवि जाभने वि॰ सं. १६९१में पुराने कवित्तके श्रनुसार इस ग्रन्थकी रचना की। श्रवदीवान दौलतखांका विवरण लिखते हैं –

दीवान श्रलफखांके पीर हो जाने पर उसका पुत्र दौलतखां उत्तराधिकारी हुआ। वादशाह जहाँगीरने उसे मनसव दे कर कांगडेका गढ़ सुपुर्द किया। वह भी कांगडेमें रह कर पहाडी सरदारों द्वारा सेवा कराता हुआ शासन करने लगा। जहाँगीरकी मृत्यु हो जाने पर सब थाने उठ गये श्रौर श्रराजकता छा गई, कितु दीवान दौलतखां श्रपने स्थान पर श्रविचल रहा। पहाडियोंने मिल कर गढ़के चौतरफ घेरा डाल दिया, तब दीवानके दलने पहाडियोंको मार भगाया श्रौर नगरकोटको रक्षा की।

शाहज़हाँने दिल्लीके तस्त पर बैठते ही दौलतखांको मनसब वृदा कर सम्मानित किया। दोवानने १४ वर्ष काँगडेमें रह कर शासन किया; फिर कावुल श्रौर पेशावरमे जा कर रहा। सीमाके सब शासक दीवानसे मिल कर चलते थे। दौलतखांके तीन पुत्र थे—ताहरखां, मीरखां, श्रौर श्रसदखां।

दौलतखांका पुत्र ताहरखां बादशाहसे मिलनेके लिए श्रकबराबाद गया । बादशाहने प्रसन्नतासे उसे मनसब दे कर वहा प्यार किया । जब शाही दरबारमे गजसिहके पुत्र राठौर श्रमरसिंहने सुलावतखांको मारा तो बढ़ा घमासान मच गया । बादशाहने हुक्म किया कि राठौड़ोंको मारो,

क्षपि जानने इस युद्धका वर्णन वड़े विस्तारके साथ किया है, श्रीर टीवान श्रलफलाकी वीरताकी वड़ी प्रशंसा की है।

जिससे भविष्यमें कोई दरवारमें वेग्रदबी न करे। श्रमरसिंहके जो सेवक श्रागरेमें थे वे सबके सब ज्ञान कोई भी न भागा। रावजीका कुटुंब नागौरमें था। बहुतसे जोधावत पासमें थे श्रतः उनके श्रासके कारण नागौर लेनेकी किसीने भी स्वीकृति नहीं दी। श्राखिर वीर ताहरखांने नागौरके जिए कीड़ा उठाया। बादशाहने नागौरका पट्टा लिख कर दौलतखांको काबुलसे बुलानेके लिए फरमान भेजा श्रीर मनसब भी ड्योडा कर दिया।

एक दिन वादशाहने ताहरखांसे 'पूझा — काशुलसे अपने पिताके आने पर नागौर जाओगे या पहले ही जा कर राठौड़ोंको निकालोगे ? ताहरखांने कहा "आपका फरमान मस्तक पर है। मैं अभी जाकर नागौर दखल करता हूँ।" बादशाहने नागौर दे कर उसे बड़ा उमराव बनाया और सिरोपाव दे विदा किया। ताहरखांके पुत्र सरदारखांको बादशाहने मनसब दे कर अपने पास रक्खा। ताहरखांने स्वदेश लौट कर बडी भारी सेनाके साथ नागौरकी ओर प्रयाख किया।

ताहरखांके नागौर श्राने पर जोधोने गढ खाली कर दिया। ताहरखांने उस पर कब्जा कर लिया श्रीर श्रमरिसंहके स्थान पर जैगढ़में रहने लगा। चार मासके वाद दीवान दौलतखां भी काबुलसे श्रा पहुंचा श्रीर पिता-पुत्र दोनों श्रानंदपूर्व क नागौरमें रहने लगे। ७-म महीनेके श्रनन्तर बाद्शाहने फरमान भेजा कि फरमान पाते ही तुम शीघ्रतासे पेशावर जाओ। शाहजादा वहांसे बलख लेनेके लिए जायेगा, तुम भी उसके साथ जा कर फतह करो। शाही फरमान पाते ही दीवानजीने प्रयाण किया श्रीर ताहरखां नागौरमें ही रहा। ८ मास नागौरमें खुख-पूर्वक उसने विताए। जब ताहरखांन फीजके बलख जानेकी बात सुनी तो उसने बादशाहके पास लाहौर श्ररज भेजी कि हुक्म हो तो मैं हाजिर होऊं। बादशाहने उसे बलख़ भेज दिया। छोटे शाहज़ादेने कटकके साथ बलखको फतह कर लिया। दोनों शाहजादोने दिख्णी रुस्तमखां श्रीर दीवान दौलतखांको इंदख़ह स्थानमें भेज दिया। शाहजादेके पास बलख़में ताहरखां था। श्रायु पूर्ण हो जानेसे युवावस्थामें हो श्रचानक उसकी मृत्यु हो गई। नगरमें ताबृत श्राने पर हाहाकार मच गया । पिता दौलतखांको बढ़ा दुःख हुग्रा। वादशाहने सुन कर दुःख प्रकट किया श्रीर सलावतखांको बुला कर दिलासा दिया।

वलक्षसे शाही सेना लौट कर काबुल श्राई तो वादशाहने कंघार विजय करनेकी श्राज्ञा दी, श्रीर कुमुक भेजी। इधर शाहजहांकी सेना श्रीर उधर शाह श्रब्वासकी सेना परस्पर लंढने लगी। जब शाही सेनाके पैर उखड़ते देखे तो रुस्तमखां दक्षिणी श्रीर दीवान दौलतखां रणक्षेत्रमे उतर पढे श्रीर उन्होंने शत्रुसेनाको परास्त कर दिया।

जब शीतकालमें बरफ़ जमने लगी तो शाही सेना कंधार छोड कर कानुल श्रा गई। जब

राज्यकाल सं० १६८३ से १७१० इनके नामसे रिचत 'टउलितिवनोदसारसंग्रह' नामक विशाल वैद्यक-ग्रन्थकी श्रपूर्ण प्रति श्रनूप संस्कृत लाइब्रेरी, वीकानेरमे उपलब्ध है। इसकी पूरी प्रति श्रन्वेषणीय है। श्रापका चित्र फतहपुर परिचयमें प्रकाशित है।

२ कवि जानने बड़े ही करुए शब्दोमे विलाप किया है।

मौसम ठीक हुत्रा तो फिर सेना कंधार लंने गई पर उसके हाथ न ग्राने पर वापिस सेनाको काबुल लौटना पड़ा। तीसरी बार बाद्धाहने फिर सेनाको मेजा। कंधारमें घमासान युद्ध होने लगा। दौलत्ता दीवान भी चढाईके दौरे करता था। इसी बीच उसे ज्वर हो गया ग्रौर कुछ दिन वाद उसकी मृत्यु हां गई। वि० सं० १७१०, हिजरीमें दीवानकी मृत्यु हुई। वादशाहने दिलासा दे कर ताहरखांको सिरोपाव दे कर स्वदेश बिदा किया। सरदारखां ग्रपने वतन लौट कर सुखपूर्व क राज्य करने लगा। सरदारखां ग्रीर पूरनखां चिरायु हों।

प्रस्तुत रासा यहीं समाप्त होता है। पं. सावरमलजी शर्मीक लेखानुसार, 'शजतुल मुसलमीन' ग्रीर 'तारीख़ ख़ानजहानी' ग्रन्थ इसी रासाके श्रनुसार वने हैं ग्रीर उपयु क सरदारखंकि (१७१०-३७) वाद दोनदारखां (सं. १७३७ से ६०),सरदारखां द्वि. (१७६०-८६) कामयावखां (१७८६-८८) फतहपुरके नवाव हुए। श्रंतिम सरदारखांने श्रपना विरुद्ध 'सवाई क्यामखां' रखा ग्रीर यही श्रंतिम नवाव हुग्रा। सीकरके सामन्त राव शिवसिंह सेखावतने उसे पराजित किया श्रीर सं. १७८६ में स्वयं फतहपुरका स्वामी बना। फतहपुर परिचयसे सरदारखांके परवर्तीय नवावोंका वृतांत परिशिष्टमूं दिया गया है।

## क्यामखां रासाकी प्रतिका परिचय।

हमें प्राप्त प्रतिके श्रनुसार प्रन्थका नाम "रासा श्री दीवान श्रिलफ्लाँका" है। पुरोहित हिरारायण्जी, पं. कावरमलजी व फतहपुर परिचय श्रादिके लेखकोंने इसका नाम "कायमरासा" लिखा है। इसका प्रधान कारण यहीं प्रतीत होता है कि इसमें क्यामलानी नवाधोंका इतिहास है केवल श्रिलफ्लाँका ही नहीं। हमें यह प्रति कुक्फण्एं के जैन उपासरेसे मिली थी। इसकी श्रन्य प्रति स्व. पुरोहितजीके पास होनेका जानने में श्राया तव पुरोहितजीसे पूछा गया तो श्रापने उत्तर दिया कि कोई सज्जन मेरे यहाँसे ले गये थे, उन्होंने वापिस लौटानेकी कृपा नहीं की। श्रतः इसका सम्पादन हमारे संग्रहकी एक मात्र प्रतिसे ही किया गया है। प्रति बहुत शुद्ध एवं रचना-समयके श्रासपासकी ही लिखित है। श्रतः हमें कोई दिक्कत नहीं हुई।

प्राप्त प्रति पुस्तकाकारके ७० पत्रोंमें है। साहज ४॥॥ ४ मा। है। प्रत्येक पृष्ठमें १६ से १८ पॅंक्तियां व प्रति पंक्ति श्रक्षर १८के लगभग हैं। गणनासे ग्रन्थ परिमाण १३५० रलोकका होता है।

यद्यपि इस प्रतिमें लेखन-सम्वत् नहीं दिया गया है, पर हमारे संग्रहकी दीवान श्रलफर्लांकी पैड़ी श्रीर उसके लेखक एक ही हैं। श्रतः उसकी पुष्पिका नीचे दे दी जाती है—

१ फतहपुर — परिचयमें सरदारखाकी विद्यमानतामें कामयावखाके २ वर्ष राज्य करनेका लिखा है पर यह कुचामण चला गया था । वहीं मरा । ग्रव भी वहां इसके वंशन विद्यमान हैं। भावरमलजीने वीचमें एक काम ग्रौर दिया है पर ठीक नहीं है।

''संवत् १७१६ मिति कातिक वदी २१ शनिवार ता. २३ मा. मुहर्रम सन् १०७० लिखाइतं पठनार्थे फतेंद्दचंद लिखतं भीखां'

मुंफणूंसे हमें तीन प्रन्थों की प्रतियां मिली थी उनमेंसे बुद्धिसागर प्रन्थ भी इसीका निखित है—

"सम्वत १७१६ मिती श्रासीज सुदी १४ बार सोमवार ता. ११ मास मुहर्रम सं. १०७० पौथी लिखाइतं पठनार्थं फतहचन्द लिखतं मीश्रदेवै । श्रीमालशकगोत्र संभवत । श्री

हिन्दुस्तानी एकेडेमी संग्रह वाली प्रति भी फतेहचन्दकी हैं। संभवतः दोनों फतेहचन्द एक हों। फतेहचन्दको जान कविकी रचनात्रोंसे छोटी उम्रसे हीं प्रेम रहा प्रतीत होता है। एकेडेमीकी प्रतिसे कामलता ग्रन्थका पुष्पिकालेख नीचे दिया जाता है –

"सम्वत् १७७८ मिती कातका सुदी १ विसपितवार हसतखत फतेहचन्द ताराचन्दका डीड-वानिया पोथी फतेहचन्दके घरकी । श्री ।

#### क्यामखां रासाका महत्त्व

क्यामलां रासा श्रनेक दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है। साहित्यकी दृष्टिसे यद्यपि उसकी तुलना पृथ्वी-राज रासा, संदेश रासा श्रादिसे नहीं की जा सकती, तथापि यह तो मानना ही पहता है कि उसकी शैलीमें एक विशेष प्रवाह है। प्रेमपूर्ण श्राख्यायिकाश्रों श्रौर प्राकृतिक वर्णनोंसे जान भी इसे सुस-जित कर सकता था, वह वीर रसका ही नहीं श्रंगार रसका भी किव था, किन्तु उसने सरख श्रोजिस्त्रिनी भाषामें ही श्रपने वंशके इतिहासको प्रस्तुत करना उचित समक्ता, उसने यथाशक्ति मित्रभाषिता श्रौर सत्यका श्राश्रय लिया। जानने जहां वहां सुन्दर पद्य भी लिखे हैं। जिनमें कुछ यहां प्रस्तुत किये जाते हैं—

यांके वाक्रेही बने, देखहुं जियहि विचार ।
जो बांकी करवार हैं, वो बांको परवार ॥
बांकेंसों सूधो मिले, तो नांहिन ठहराइ ।
ज्यों कमान कवि जान कहि, वानहिं देत चलाइ ॥
ॐ ॐ ॐ ॐ
कहा भयो कवि जान कहि, वैरी बकीय कुवात ।
कवके गिर गिर कहात हैं, पै गिर ना गिर जात ॥
ॐ ॐ ॐ

१ कहत जान श्रव वरनिहों, श्रविक्रखांनकी जात । पिता जान विद न कहों, भाखों साचीं बात ॥

सूर वीर श्रह मीन जल, इनको येक सुभाइ।
रिफ रिफ दोऊ मरे, जो पानी प्यादे जाइ॥
रहे न केहूँ होन जल, सहे न दोऊ गार।
सूर वीर खुनि मीनकों, पानी हीसों प्यार॥
येक यात कवि जान कहि, बड्यो मीनतें सूर।
मीन मरे पानी घटे, सूर मरे जल पूर॥

\* \* \* \* \* \*

ताहरखां कीनों गवन, स्रवन सुने ये घैन। वस्त्र भगोहे ह्वे गये, रत रोये जुग नैन।। पूनोको पहुंच्यों नहीं, भग कमोदिन मंद। यह वपरीत लागे बुरी, गद्यों सप्ली चंद।। यारीके सुक्ता भये, ठरे ठरे ही जाहि। सुरतर ताहरखांन थिनु, केहूं न हग ठहराइ।। हिय कमल नांहिन खुलत, सुक्तित पल पल माहि। स्नुवि रिव ताहरखांन जू, हिए परत है नांहि॥ कहुं कैसे के अपजे, नैन चकोर अनंद। कहुं हिए परे नहीं, ताहरखां सुलचन्द।। मीर करि ताहरखांन जू, हितवन हिय हित दीन। नैन बहन हिरदें दहन, मनिह गहन तन छीन॥ धर्मराज कैसे कहुँ, कौन धर्म यहु आहि। काटत ऐसो कलपतर, कृपा न उपजी काहि॥

सुरज नाव कहाहि है, उलटो सबे सुभाइ। कुप्यो रहत है स्योसकूं, निसको निकसत श्राई।।

**æ** 

쫎

दिल्लीका यह वर्णन भी पठनीय है ---

श्चनंत भताहरि भिष्ठ गई, नैकु न श्चाई लाज । येक मरे दूजे धरे, यहै दिल्लीको काज ॥ जात गोत पूछत नहीं, जोई पकरत पान । जाहिसों हिक्र भिल चर्ले, पै भिष्ठ ज़ार निदान ॥

## रासाका नामनिर्णय

एक साहित्यिक व्यक्ति द्वारा लिखे जानेके कारण रासामें सहृद्यजनके लिए श्रानन्दकी इस मांति पर्याप्त सामग्री है। किन्तु वास्तवमें उसका महत्व साहित्यिक नहीं, ऐतिहासिक है। साहित्यकी दृष्टिसे श्रानेक श्रान्य कृतियाँ कायमरासासे वही चढ़ी हैं, किन्तु श्रापने निजी क्षेत्रमें यही प्रमुख वस्तु है। कायमखानियोंका इतना श्रान्छा श्रीर इतना विश्वसनीय वर्णन हमें श्रान्यत्र नहीं मिलता; श्रीर वह भी इतने रोचक ढंगसे कि पाठकका मन कभी नहीं ऊवता, यही इच्छा बनी रहती है कि वह श्रीर पड़े। वंशके गर्वसे यत्र-तत्र इछ बातें शायद बिना जाने ही इछ बढ़ा कर लिखी हों। किन्तु जान कर तो शायद उसने ऐसा न किया होगा। सच्चे भारतीयकी तरह वह कभी यह भूख नहीं पाता कि यह संसार क्षणभंगुर है। श्रोजस्वीसे श्रोजम्बी वर्णनके पश्चात् जय वह लिख बैठता है –

जो लों दौलतखां जिये, साके किये श्रपार । श्रंत न कोड थिर रहे, या मूठे संसार ॥

तो हमें प्रतीत होता है कि यह कोई दरवारी इतिहास तेखक नहीं है, न श्रवुरफजत है श्रीर न बावर । सत्य इसे प्रिय है, यह न्यर्थकी श्रतिशयोक्तिमें विश्वास नहीं रखता ।

पुस्तकका ऐतिहासिक सार पूर्व दिया जा चुका है। पुस्तकके श्रन्तमें दी हुई टिप्पिश्यों द्वारा हमने रासाके ऐतिहासिक मूल्याङ्कनका भी प्रयत्न किया है। श्रतः सामान्यरूपसे ही रासाके ऐति-हासिक महत्वका हम यहां निर्देश कर रहे हैं।

#### किवामरासा या क्यामरासा

यह पुरतक श्राजकल 'कायमरासा' के नामसे श्रिधकतर विद्वानोंको ज्ञात है। किन्तु इसके मूल नायकका वास्तिवक नाम 'किवामखां' होनेके कारण 'किवामरासा' कायमरासासे कहीं श्रिधिक शुद्ध शब्द है। यह शब्द विगइ कर 'क्यामरासा' बन गया है। इसे शुद्ध कर कायमरासाका रूप देना ठीक नहीं है। 'किवामखां' के वंशजोंको भी कायमखानी न कह कर 'किवामखानी' या 'क्यामखानी' कहना श्रिधक ठीक होगा। हमने कायमरासाके स्थान 'क्यामखांरासा' लिखना उचित समका है।

पुस्तकका रचनाकाल संवत् १६९१ श्रर्थात् सन् १६२४ है। उस समय वादशाह शाहजहां दिल्लीके सिंहासन पर उपस्थित था। मुगल साम्राज्य श्रपने वैभवके शिखिर पर पहुँच कर
अस्तोन्मुख होनेकी तथ्यारी कर रहा था। बलख श्रीर कन्धारकी पराजय, जिनका वर्णन रासामें
वर्तमान है, उसके प्रथम लक्षण थे। दक्षिणमें मिलक श्रम्बरके विरुद्ध युद्ध करते हुए जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था, उनका भी इसमें श्रम्छा दिग्दर्शन है। रचयिताके पिता श्रिलफखां,
भाई दोलतखां, श्रीर भतीजे ताहरखांने इनमें भाग लिया था। श्रतः इनका वर्णन ठीक होना
स्वामाविक ही था।

रचियताके पिता द्यिलिफखांने वड़ी श्रायु प्राप्त की थी, उसने श्रकवरसे ले कर श्रन्त तकके श्रनेक युद्धोंमें भी भाग लिया था। इसलिये उसके जीवनसे मुगल कालीन भारतका हम श्रन्छी तरह ज्ञान प्राप्त करते हैं। वादशाह श्रकवरने उसके नाम फतहपुरका पष्टा लिख दिया; किन्तु उसका अधिकार दिलानेके लिये शिकदार शेरखांको श्यामदास कछ्वाहेके विरुद्ध बलका प्रयोग करना पड़ा।

श्रकयरके श्रन्तिम श्रीर जहांगीरके समग्र समयमें जितने उपद्रव हुए उनकी श्रालफखांके जीवनसे हम खासी सूची तय्यार कर सकते हैं। सलीमकी मेवाड़ पर चढ़ाईके समय श्रालफखां सादडीका थानेदार नियुक्त हुशा। जब दलपतने जहांगीरके विरुद्ध विद्रोह किया तो शेख कबीरके साथ श्रालफखां भी दलपतके विरुद्ध मेजा गया। तुजुके जहांगीरीमें इस विद्रोहका श्रत्यन्त संक्षिप्त वर्णन है। उसके विशेष वर्णनके लिये हम श्रापके श्रामारी रहेंगे। स्वयं दिल्लीके पासके प्रदेश भी श्रनेक वार उपद्रव करते रहते थे। श्रालफखांने जाडुश्रोको हरा कर भिवानी फतह की। मेवातमें तो उपद्रवोंको शान्त करनेके लिये उसे श्रनेक बार नियुक्त होना पड़ा। पाटौधि श्रीर रस्तुपुरको उसके पुत्र दौलतखांने सर किया। दक्षिणमें श्रनेक सेनापतियोंकी श्रधीनतामें श्रालफखांको मलिक श्रम्वरकी सेनाश्रोंका सामना करना पड़ा। चार वार श्रालफखांको कांगड़े भेजा गया, श्रीर वहीं सन् १४२६में वह विद्रोही पहाडियोंके विरुद्ध लडता हुश्रा मारा गया।

श्रीत पूर्वका वर्णन किसी पुराने किन्त पर श्राश्रित है। उसका श्रीतम भाग जानके समयके निकट होनेके कारण स्वभावतः प्रायः ठीक है। विन्तु प्रारम्भिक, भागमें श्रनेक भूले हैं, श्रीर संभवतः इसका भी यही कारण है कि यह पुराना किन्त भी कायमखांके मरणके श्रनेक वर्षों वाद लिखा गया था। नामसाम्यके कारण जो भूलें हुई हैं उनका विशेष निवरण टिप्पणियों दिया गया है, पाठक वहीं देखें। चौहानोकी उत्पत्तिकी कथा रोचक है। उसकी पृथ्वीराजरासा श्रादिकी कथासे तुलना ऐतिहासिक दृष्टिसे लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। वीर चौहान जाति वत्सगोत्रीय थी। जान वत्स ऋषिसे ही चौहानोंकी उत्पत्ति मानते हैं, चांद, सूरज श्रादिसे उन्हें मिलानेका जानने प्रयत्न नहीं किया।

तुगलक, सय्यद, लोदी, सूर श्रीर मुगल वंशों पर रासामें पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है, जिसका ऐतिहासिक सावधानी पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। जोधपुर, बीकानेर ख्रादि राज्योंके इतिहास पर भी जानकी लेखनी बुछ नवीन प्रकाश डालती है। श्रतः इस ऐतिहासिक रासाको प्रकाशित कर राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर प्रशस्य कार्य कर रहा है। हम व्यक्तिगत रूपसे उसके ख्राभारी हैं; उसने हिन्दी भाषाकी एक कविकी रचना पाठकोंके संमुख प्रस्तुत करनेका हमें सुअवसर प्रदान किया है।

दशरथ शर्मा

## परिशिष्ट नं० १

## दीवान दौलतखाँ रचित हिन्दी वैद्यक ग्रन्थ

दीवान दौलतलां दारा रचित हिन्दी वैद्यक प्रन्थका नाम है 'दउलित विनोदसार'। इसकी एक अपूर्ण गुटकाकार प्रति बीकानेरकी श्रन्य संस्कृत लाइवेरीमें विद्यमान है। प्रस्तुत प्रतिमें श्रन्य कई वैद्यक प्रन्थोंका भी संग्रह है, केवल वीचके पृ० ३६७ से पृ० ३९७ तकमें यह प्रन्थ लिखा हुश्रा है। पूर्ण प्रतिकी श्रनुपलिधके कारण इसमें प्रन्थका कितना अंश कम रह गया है व श्रन्तमें प्रन्थके रचनाकाल श्रादिका उल्लेख था या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। उपलब्ध पत्रोमें करीब १५०० पद्य हैं, जिनमें हिन्दीके श्रतिरिक्त संस्कृतके भी सकदो इलोक हैं। संभवतः ये किसी श्रन्य प्रन्थसे उद्धृत किये गये होंगे। श्राश्चर्य नहीं कि वे प्रन्थकारके बनाये हुए भी हों, क्योंकि उनमें किसी ग्रन्थसे उद्धृत किये जानेका उल्लेख देखनेमें नहीं श्राया।

जैसा कि राजा-महाराजाश्रोंके नामसे रचित बहुतसे प्रन्थोंके सम्बन्धमें देखनेमें श्राता है, संभव है कि यह प्रन्थ भी स्वयं दौलतलाँका रचा न हो कर उसके श्राश्रित किसी वैद्यविद्याविशारद किवका रचा हुश्रा हो। पर प्राप्त श्रंशमें कहीं ऐसा नाम-निर्देश न मिलनेसे दौलतलाँ द्वारा रचित मान लेना ही ठीक जान पड़ता है। ग्रन्थका प्रारंभिक अंश व श्रधिकारोंके नामादि नीचे दिये जा रहे हैं, जिससे ग्रन्थका महत्व भली भाँति विदित हो जायगा —

### दउलतिविनोदसारसंग्रह

श्रीमंतं सिच्चदानंदं, चिद्धृपं परमेश्वरम् । निरंजनं निराकारं, तं किंचित्प्रणमाम्यहम् ॥१॥ दोधकादि सद्वृत्ते पाठैः पाठानुगे वरे । शास्त्रं विरुच्यते रुच्यं, ह (द?) ष्ट्वा शास्त्राण्यनेकशः॥२॥ "दउलतिविनोदसारसंग्रह" नाम प्रकृष्ट प्रमार्थम् । यत्रा से परोपकृत्ये, सम्मते सुमतं कवीन्द्राणां ॥३॥ श्रीमद्रागढ मंडलाखिलसिरः प्रोचत्प्रभा मंडनः । श्रीमंतोऽलिफखानभूपतिवरः नन्यासुरानन्ददाः॥ तत्पट्टोदय स्यनुम दिवाकरैः भास्वित्प्रभा भास्करैः । श्रीमद्दउलति खान नाम वसुधाधीकौः सुधीशाश्रितैः ॥४॥

१ इनका चित्र फतहपुर प्रन्थमें प्रकाशित है।

धनंतिर मुख वैद्य बहु, सिद्ध चिकित्साकार ।
तन सुद्धिहं मुणि योग पथ, लहह संसारह पार ॥१॥
ताथहं चिकिछक योगिवद्, पछ्नई चिकित्सा सत्थ ।
सुक्ति होई परमिव निपुण, रहां चाहह तड श्रत्थ ॥६॥
धर्म श्रर्थ श्ररु काम कड, साधन एह शरीर ।
तसु निरोगता कारणई, उद्यम करह सुधीर ॥७॥
धरि निदांन विग्यान तसु, श्रोषधके गुण दोष ।
तास सुद्ध वैद्यक हुवह, जानु करह ज श्रमोस ॥१२॥
देश काल वय वन्हि सम, श्रोषध प्रकृति विचार ।
देह सत्व वल न्याधि फुनि, घह श्रोषध गुनकारि ॥१३॥

इति श्री दउलित विनोदसार संग्रहे श्री दउलितखांन नृपति वर विनिर्मित वैचगुणाधिकारः। श्रिधकारोंके श्रंतमें -

ज्ञान परम इहु जोगी जानइ, कह किछु परम वैद्य बखानइ। यन्य विसेषि जिहां कछु पाया, भूपति दउत्ततिखांन दिखाया॥१॥

× × × ×

जामाता मधुरद्द सीतलेहिं, तिउं पित्तह सेवउ मन श्रनेहि । इहुं काल ज्ञान जानहुं सुजांन, भास्यउ नृप श्री दउलतिखांन ॥६॥

× × ×

षोडश ज्वर लक्षण सहित, श्रोषध कवाथ बखांन । कह्या वागड देशाधिपति नृप श्री दउलतिखांन ॥१७॥

इति श्री वागढ देशाधिपति श्री त्रालिफखांन नंदन श्री दउलितखांन विरचित श्री दउलित विनोद सार संग्रह षोडश ज्वराधिकारः।

प्राप्त ४१ श्रधिकारोंके नाम-

वैद्यगुणाधिकार, परमज्ञानाधिकार, कालज्ञान, मूत्र परीक्षा, नाड़ी परीक्षा, ज्वर चिकिस्सा, श्रातिसार, संग्रहणी, हर्ष, दुनामोनिरूपण, मन्दाग्नि, विस्ति, श्रजीणं, कृमिनिदान, पांडु, राजयक्ष्मा, काश, छींकिनिदान, स्वरभेद, श्रारोचक, छिंदि, तृष्णा, दाह, उन्माद, वातिनदान, श्रामवात, श्रातिदान, ग्रुतम, हृद्योग, मूत्रक्रच्छु, मूत्रघात, श्रक्मीरी, प्रमेह भेद, उदरामय प्लीहा, शोथ, श्रं ह शृतिनदान, राज्यापद ज्ञानां, विस्फोट, भगंदर, उपदंश, सूक कष्ट, शीत पित्त, श्राम्छिपत, विसिपं तथा भावां जुता। (इसके बादका अंश प्राप्त नहीं है)।

जैसा कि ऊपर विखा गया है, प्रस्तुत प्रन्थकी केवल एक ही श्रपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है।

फतेहपुरादिमें खोजने पर संभव हैं इसकी श्रन्य पूर्ण प्रति भी उपलब्ध हो जाय। श्राशा है, श्रायुर्वेद एवं हिन्दी साहित्यके प्रेमी सज्जन श्रन्वेपण कर इस श्रन्थके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डालनेकी कृपा करेंगे।

हिन्दी भाषा व श्रायुर्वेद चिकित्सा पद्यतिका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है, पर खेद है कि श्रभी हिन्दी भाषामें इस विषयके प्रनय बहुत ही कम प्रकाशित हुए हैं। यह हिन्दी साहित्यके लिए उचित नहीं है। इन प्रन्थोंकी विक्री भी श्रच्छी हो सकती है, श्रतः साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा श्रादि संस्थाओं व प्रनय प्रकाशकोंको वैद्यक सम्बन्धी प्रन्थोंके प्रकाशनकी श्रोर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

### क्यामखानी दीवानोंके समयके शिलालेख

संतक्षि सुन्द्रदासके स्थान पर सं. १६८८ फा. व. ६ बुधवारका लेख लगा हुन्ना है जिसका फोटू सुन्द्र प्रन्थावलीके जीवन चरित्र पृ. १२८ में छुपा है। दौलतर्खाँ व ताहिरखाँका उल्लेख इस प्रकार है –

ढीली पति जहाँ सुत, राजत शाही जहान। दौलतखों नृप फतेहपुर, ता नन्दन ताहिरखान।

ताहरखोंको, राठौर श्रमरिसहके शाही दरबारमें सलावतखोंको मार कर स्वयं मर जाने पर सम्राटने नागौरका परगना दे दिया था। वहाँ पहुंच कर ताहरखोंनने राठौरोंसे नागौर छीन लिया। गढ़के पास मसजिद बनाई गई थी। जिसके हिजरी सन् १०७६ के लेखमें शाहजहाँ एवं ताहरखों नाम खुदा है। (सुन्दर प्रन्थावली, जीवन चरित्र पृष्ठ ३७)

फतहपुर किलेका जीर्णोद्धार व श्राश्चर्यजनक वावदीका निर्माण दौलतलांने सं. १६६२-१६७१ में किया ऐसा उव्लेख फतहपुर परिचयमें किया है। संभवतः इसके सूचित शिलालेख वहाँ हों।

## परिशिष्ट नं० २

"मुह्योत नेयसीरी ख्यात" मूलसे क्यामखानीकी उत्पत्ति यहां उद्धृतकी जाती है "अथ क्यामखांन्यारी उत्पति श्रर फतेयुर जूंकर्यं वसायौ।

दरेरेरा वासी चहुवांण, तिकां ऊपर हंसाररो फोजदार सैंद नासर दोहियो। तद दरेरो मारियो श्रर लोक सरव भागो। पछ वालक २ फोजदाररे नजर गुदराया। ताहरां फोजदार दीठा। हुकम कियो "ज हाथीरे महावतनं सांपो श्रर दूध पावो - मोटा करो।" ताहरां फोजदार सैंद नासर दोनं वालकांनं आपरी बीधीनं सांपिया श्रर कक्षो — "ज हम दो लाये हैं सो हनको तुम पालो" ताहरां दोनं बालकांनं बीबी पालिया। लक्का वरस १० तथा १२ रा हुवा ताहरां

हांसीरे सेखनूं सांपिया। तद कितरेक दिन सेंद नासर फौत हुवी। तद सेंद नासररा बेटा श्रर श्रे दोनूं पुतरेला पातसाह लोदी पटाँग नाम वहलोल तैरी नजर गुदराया। ताहरां सेंद नासररा वेटा पातसाहरी नजर उसदा न श्राया श्रर श्रो चहुवांग नजर श्रायो। तैरो नाम क्यामलांन हुतो सु ह्येनूं सेंद नासररो सुनसवं हुतो सु दियौ श्रर जाटरो नांम जेनूं हुतो तैरा जैननदोत कहाया। सो जूमणूं फतेपुर मांहे केहीक रहे हैं। श्रर पातसाह थोड़ो बीजानूं पण दियो। श्रर क्यामलांनीनूं हंसाररी फोजदारी दीवी। तद ह्यें दीठो "जुकोहक रहणनूं ठिकाणो कीजे तो भलो" ताहरां जूंमणूं श्राह्मी दीठी। ताहरां चोधरीनूं तेढ़ियो। ताहरां क्यो— "चोधरी! तूं कहै तो महे ठिकाणो रहणनूं करां" ताहरां चोधरी बोलियो— "जु भलो ठोड़ वणावो। क पण म्हारो नांम रहे त्यूं करीज्यो" ताहरां क्यो 'भलो'। ताहरां चोधरीरो नाम जूमो हुतो सु तिकेरे नांम जूंमणूं वसायो। श्रमें कूंमणूं माहिलो ही ज धरती काढ़ ने फतेपुर वसायो। ने श्रे भोमिया थका रहे। पहुं कितरेहेके दिन श्रक्यर पातसाह मांडण कृपावतन् जूंमणूं जागीरमें दी हुती। श्रर फतेपुर हण जूंमणूं माहिलो ही ज हुती सु फतेपुर गोपालदास स्जावत कह्नवाहेन् दी हुती। सु भोमिया थका रहता। मुकातो देता। सु पहुं जहांगीर पातसाहरा चाकर हुवा। सु पहला तो समसखां जूंमणूं चाकर रहता। मुकातो देता। सु पहुं जहांगीर पातसाहरा चाकर हुवा। सु पहला तो समसखां जूंमणूं चाकर रहता। पहले श्रवता रही। तहे श्रवता रही।

दृहो -

पैहली तो हिंदु हुता, पाछै हुत्रा तुरक । ता पाछै गोले हुवै, तातें वडपण तुक ॥१॥ धाये कांम न श्रावही, क्यांमखांनि गंदेह । बंदी श्राद-जुगादके, सैंद नासर हंदेह ॥२॥ इति क्यांमखान्यांरी वात संपूर्ण ॥''

## परिशिष्ट नं० ३

क्यामखारासामें सरदारेखांके राज्याधिकार प्राप्ति तकका उरुलेख है, ग्रतः प्रवर्ती इतिवृत्तकी पूर्ति फतहपुर परिचयसे की जाती है –

ं ९ - नवाब सरदारखां (१) ( संवत १७१० से १७३७ तक तद्जुसार सन् १६५३ से १६५० तक )

नवाव दौलता श्रीर वाहिरखांके संवत् १७१०में प्राणान्त हो जानेके बाद, ताहिरखांके पुत्र सरदारखांको शासनाधिकार मिला । श्रपने नामसे उसने "सरदारपुरा" गांव श्राबाद किया। वह शासनस्य प्रजाकी श्रीर श्रपने राज्यकी रचा करनेमें हर समय लगा रहता था।



नवाज दौलतखां (द्वितीय) '' शासनकाल सं० १६८३-१७२०



फतहपुर का किला ( निर्माण संवत् १४०८ )



नदाव त्र्रातिफखां का मकवरा



नवावी वावडी · निर्माण संवत् १६७१-नवाव त्रालिफखां के राज्य में

फदनखां नामक एक खड़का नवाय सरदारखांके था, जो श्रसमयमें नवायकी जिन्दगीमें ही मर गया था, इससे नवाव दुःखी रहने लगा । रात - दिन दुं:खमें दुवे रहनेसे उसे राज्य - कार्य श्ररुचिकर हो गया था, जिससे उसने संवत् १७३७ तक २७ वर्ष ही राज्य करनेके बाद गदी छोड़ दी श्रीर राज्यका श्रधिकार श्रपने छोटे भाई दीनदारखांके सुपुर्द कर दिया।

#### १० - नवाब दीनदारखां

( संवत १७३७से १७६० तक तद्नुसार सन् १६८०से,१७०३ तक )

संवत १७३७में नवाय संरदार खाने, श्रपने पुत्रकी मृत्युसे दुःखित होनेके कारण राज्यासन छोड़ कर श्रपने भाई दीनदार खांकी गद्दी पर बैठाया। वह पहलेके नवाबोंकी तरह बहादुर श्रीर इदिमान न था; बल्कि शक्तिहीन श्रीर मूर्खे था;।

श्रपने नामसे "दीनदारपुरा" नाम रख कर नवाब दीनदारखाने एक गांव मुंमुंग्रुके रास्तेमें बसाया । नवाबके २ लड़के पैदा हुए जिनका नाम - रसीदखां श्रीर मुजफ्फरखां रक्खे गये ।

कम श्रकत होनेसे नवाब दीनदारखां श्रधिक दिन तक राज - काज न निभा सका, इससे उसके पोते सरदारखांने संवत् १७६०में उससे राज्यभार ग्रहण करके नवाबी श्रपने हाथमें ले ली।

#### ११-नवाब सरदारखां (२)

( संवत् १७६०से १७८६ तक, तद्वुसार सन् १७०३से १७२९ तक )

नवाय दीनदारखांके राज-काज न संभाल सकनेके कारण उसके पोते सरदारखांको उसके जीते जी ही १७६०में गद्दी सौंप दी गयी। वह भी नवाय दीनदारखांके समान मूर्ख श्रीर बलहीन था। ऐयाश भी श्रव्वल दर्जेका था। उसने एक तेलिनको उसके रूप पर श्रासक्त हो कर रख लिया था, जिसका महल श्राज तक फतहपुरके किलेमें विद्यमान है, जो "तेलिनका महल" ऐसा कहा जाता है। तेलिनसे एक लड़का भी नवायके हुश्रा, जिसका नाम महबूब था।

संवत् १७९२में नवाव सरदारखांने किसी कारण वश क्रोधावेशमें त्रा कर भोजराजजीके वंशज बरवाके केशरीसिंह और सुखसिंहको जानसे मरवा दिया । यह बात जब भोजराजजी वंशज वीरवर शाद बसिंहजीने सुनी, तो वे इतने क्रोधित हुए कि सिरसे पैर तक क्रोधाग्निसे तिल-मिलाने लगे। उन्होंने तुरन्त ही राव शिवसिंहजीकों साथमें ले कर १५० सवारों सिहत फतहपुर पर चढ़ाई की।

क्षरसीदलाँ-नवाब दीनदारखांका वडा बेटा था। उसने श्रपने नामसे "रसोदपुरा" बसाया। उसके २ लड़के थे। सरदारखां और मीरखां। सरदारखां उसका बड़ा बेटा था, इससे उसे ही नवाब दीनदारखांने श्रपनी गद्दी पर बैठाया।

फतहपुरकी बोहर में पहुँच कर शादू लिसिहजी श्रीर राव शिवसिहजीने नवाबके ऊंटोंके समूहको वहां चरता हुत्रा पाया। उन्होंने उस समूहको घरा। नवाबने श्रपने सर्वेसर्वा काजीको वहां मेजा। काजी श्रीर शाद लिसिहजी वगैरहमें लढ़ाई छिड़ गयी। श्रन्तमें काजी श्रीर यारह कायमखानी उस स्थान पर मारे गये श्रीर बाकी सब भाग गये।

उसी समयसे शाद लिसंहजी श्रोर राव शिवसिंहजी कायमखानियोंको नीचा दिखाने श्रीर उनकी सूमि उनसे छीन लेनेके लिए प्रयत्नशील हुए। श्रपने प्रयत्नमें लगे हुए उन्होंने मुंभुं एको संवत् १७८६में कायमखानियों से छीन कर, उस पर श्रपना श्रधिकार कर लिया। बादमें फतहपुर पर श्रपना श्रधिकार स्थापित करना चाहा, इसके लिए वे उचित श्रवसरकी बाट जोहने लगे।

महत्वको श्रपना उत्तराधिकारी बनाना चाहनेके कारण नवाब सरदारखांसे अन्य कायम खानी सरदार मनमुटाव रखने लगे थे। कायमखानी चाहते थे कि श्रधिकार महबूबको न मिल कर कामयावखांको मिले; पर नवाब यह न चाहता था। उसने तो महबूबको ही उत्तराधिकार देना चाहा; यद्यपि वह कायमखानियोंके कहनेसे कामयावखांको दत्तक - पुत्र बना चुका था।

कायमलानी नवायसे विलकुल श्रसंतुष्ट हो गये । चूडी श्रौर बेसवाके कायमलानियोंने राव शिवसिंहजीके पास जा कर करबद्ध प्रार्थना की कि "श्राप फतेहपुरका श्रिधकार कामयावलांको दिला दें, श्रापकी सेवामें हम २५ गांव मेंट स्वरूप दे देंगे श्रौर फतेहपुरकी राज्य-ब्यवस्था भी श्रापकी सलाहसे की जावेगी।"

कायमखानियोंकी प्रार्थना सुन कर राव शिवसिंहजीने काशलीके कुंवर रामसिंहको बुलवाया रामसिंह श्रीर प्रार्थी कायम लानि गोंको साथ ले कर संबन् १७८६में राव शिवसिंहजीने फतेहपुर पर चढ़ाई की। भयंकर लड़ाई हुई, दोनों तरफके श्रनेक वीर श्राहत हुए श्रीर श्रनेक मारे गये। बादमें नवावने यह जान कर कि कायमखानियोंने ही शेखावतोंको साथ ले कर चढ़ाई की है बहराव शिवसिंहजीके चरणोंमें श्रा पडा। राव शिवसिंहजीने नवाबके लिए नौ हजार रुपया धार्षिक निश्चित किया श्रीर कामयावखांको गही पर बैठा दिया।

#### १२---नवाब कामयाबलां

( संवत् १७८६से १७८७ तक तदनुसार सन् १७२९से १७३० तक )

नवाब सरदारखां, जो महबूबको राज्याधिकार देना चाहता था, उससे राव शिवसिंहजीने राज्यका श्रधिकार संवत् १८८६में कामयावलांको दिलवा दिया, जो नवाबके छोटे भाई मीरखांका खड़का था श्रीर नवाबके द्वारा दत्तक भी स्वीकृत किया जा चुका था।

नवाय कामयायखां श्रपनेसे पूर्वके दो नवायोंकी भांति ही बलवुद्धिसे रहित था। वह राज्यकी न्यवस्था पर ध्यान न दे कर श्रपने श्रारामकी तरफ ही विशेष ध्यान देता था। हिताहितकी बातोंकी उसे पहचान न थी। राव शिवसिंहजीने नबाब कामयाबखांको जब गद्दी दिलवाई थी, तब श्रपने श्वसुर भावसिंहजी बीदावतको उन्होंने नवाबका कामदार नियत किया था। नवाब कामयाबखांने गढी पानेमें कामयाब हो कर भावसिंहजी श्रीर चूड़ी, वेसवाके कायमखानियोंको थोड़े दिनों बाद ही श्रपने राज्य फतहपुरसे निकाल बाहर किया। राव शिवसिंहजीने यह बात सुनी। उन्होंने इसे एक श्रव्हा मौका समका। तुरन्त शाद् लसिंहजीको बुलवाया श्रीर उनसे सलाह करके चैत्र-कृष्ण १३ संवत् १७८७को फतहपुर पर दो हजार धुड़सवारोंकी सेना ले कर चढ़ श्राये।

समस्त कायमखानी, मुंमुंणूकी तरह फतहपुरको भ्रपने हाथसे जाता देख कर एकत्रित हो नवाबके पक्षमें श्रा ढटे। केवल वेसवाके कायमखानी नहीं श्राये।

शेखावतों श्रौर कायमखानियोंमें प्रवत्त युद्ध हुश्रा। दोनों तरफके योद्धा प्रवत्त विक्रमसे तहे, जिनमें कई घायत हुए श्रौर कई मारे गये। चारों तरफ रुधिरसे तथ-पथ रुगढ श्रौर मुग्ड ही नजर श्रातेथे।

निदान नवाब सरदारखां घायल हो गया शौर नवाब कामयाबखां मैदान छोड़ कर भाग गया। विसके फलस्वरूप कायमखानियोंकी पराजय हुई। उनसे राज्य छीन कर शेखावतोंने उस पर श्रपना श्रधिकार स्थापित कर लिया। संवत् १७८७की समाप्तिके रोजसे राव शिवसिंहजी फतहपुरके बासक पद पर श्रारूढ हुए।

#### उपसंहार

फतहपुर राज्यके हाथसे चले जानेके बाद कायमखानी हार मान कर चुप न बैठ सके। वे राज्यको फिर हस्तगत करनेके लिए कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने दिल्ली जा कर तत्सामयिक मुग़ल वादशाह मुहम्मदशाहके दरवारमें शेखावतोंके विरुद्ध दावा पेश किया, लेकिन शेखावतोंने पहलेसे ही सवाई जयसिंहजी (द्वितीयको) जो कि दरवारके मान्य व्यक्ति थे फतहपुर पर अधिकार - स्थापनकी कथा कह सुनाई थी। जिससे उनकी इच्छित बात ही शाही रजिस्टरोंमें दर्ज हो गयी थी, इससे कायमखानियोंके दावे पर ध्यान न दिया गया। फतहपुर पर राव शिव-सिंहजीका ही अधिकार रहा।

संवत् १८०८मं कायमखानियोंने समर्थसिंहजी श्रौर चांदसिंहजीकी श्रनुपस्थितिमें सिन्धी

१ नवान सरदारखां, श्राहत दशामें ही हिसार ले जाया गया, जहां पर उसका प्राणान्त हो गया।

२ नवाव कामयावखां, भाग कर कुचामण् (मारवाडमें ) चला गया । वहीं घ्रपनी जिन्दगीके दिन पूर्णं होने पर मृत्युको प्राप्त हुन्ना । उसकी सम्तान न्नाज तक कुचामण्में विद्यमान है।

<sup>#</sup> समर्थितंहजी श्रौर चांदिसंहजी, जोधपुरके महाराजा श्रभयसिंहजीके पुत्र रामसिंहकी सहायतार्थ गये हुए जयपुरके महाराजा ईश्वरीसिंहजीके साथ जानेके कारण श्रनुपिस्थित थे।

त्रीर विलोचियोंकी सेना सहित फतहपुर पर चढ़ाई की और उसे हस्तगत कर लिया। चांदसिंहजीने यह समाचार सुन कर लाड़खानियों और अपने मामोंसे सैनिक सहायता ले कर फतहपुरके लिए अस्थान किया। सीकरसे खुधसिंहजी ससैन्य आ पहुंचे। फतहपुर पर आक्रमण करके कायमखानियोंके हाथसे वह छीन लिया गया। तदनन्तर फिर संवत १८३१में कायमखानियोंने वादशाह शाहआलम (द्वितीयसे) मदद मांगी। उसने पीरूखां विलोची और मित्रसेन आहीरको सेना दे कर शेखावाटी पर भेजा। राव देवीसिंहजी शेखावत सेना सहित जयपुरकी सैन्य सहायता श्राप्त कर मैदानमें आ गये। लडाई "मांडण" गांवमें हुई। लडाई होते-होते अन्तमें पीरूखां धराशायी हुआ और मित्रसेन माग गया। अपने श्रमुखको भागा देख कर सेना भी पलायित हुई, इस तरह शेखावतोंने विजय पायी।

तत्पश्चात् संवत् १८३६में बादशाह शाह श्रालम द्वितीयने पुनः एक सेना कायम-खानियोंकी सहायता - स्वरूप शेखावटी पर श्राक्रमण करनेके लिए भेजी। शेखावतोंके पक्षमें जयपुर-पतिकी भेजी हुई एक सेना श्रीर ससैन्य श्रलवर नरेश प्रतापसिंहजी श्राये। दोनों पक्षोंमें घमासान युद्ध हुश्रा। श्रन्तमें शाही सेनाकी पराजय हुई श्रीर उसका सेनापित निराश हो कर दिल्ली चला गया।

एक सेना फिर कायमखानियोंको सहायतार्थ दे कर संवत् १ म ३ ७ में बादशाह शाह श्रालम द्वितीयने शेखावाटी पर भेजी। राव देवीसिंहजी शेखावतोंको एकत्रित कर "खाद्द" के मैदानमें श्रा ढटे। युद्ध ग्रारम्भ हो गया। सहस्त्रों मनुष्य दोनों तरफ मारे गये, परन्तु किसी पक्षकी विजय नहीं हुई। दोनों तरफ के योद्धा लड़ते-लडते बहुत श्रधिक थक चुके थे, निदान बादशाही सेना दिल्ली लीट गयी श्रीर शेखावत श्रपने स्थानोंको चले गये।

#### (क) नवाबोंकी हैसियत।

तहपुर पर नवाबोंने संवत् १७८७ तक २७९ वर्ष राज्य किया। इतने कालमें १२ नवाव गद्दी पर बैठे, जिनमें प्रारम्भके ८ तो शक्तिशाली श्रीर सामर्थ्यशाली हुए श्रीर वादके ४ कमजोर। नवाव श्रलिफखां (फतहपुरका ७ वां नवाब ) सर्वश्रेष्ठ नवाव हुश्रा।

इन नवाबोंकी हैसियत बहुत ऊंची थी। दिल्ली बादशाहोंके यहां भी ये नवाब ही कहलाए। दिल्ली दरवारमें नवाब ताजखां (२), नवाब श्रिलिफखां श्रीर नवाब दौलतखां (२) वराबर जाते रहे। श्रपने समसामयिक सम्राटोंकी श्रीरसे इन्होंने श्रनेक लढाइयां वीरतापूर्वक लढीं श्रीर उनके लिए सम्मान पाया।

#### (ख) नवावींका राज्य-विस्तार।

श्राजकी शेखावाटी नवाबोंके शासन-कालमें फतहपुरवाटी श्रौर मुंमुंख्वाटीक नामसे प्रसिद्ध रही है, बाटमें परम प्रतापी राव शेखाजीके नामसे इसका नाम शेखावाटी पढ़ गया।

इसका नवाबी शासन कालका भूमि-विस्तार कितना था, इस सम्बन्धमें यथेच्छ जानकारी मुक्ते नहीं हुई; यद्यपि इस यारेमें मैंने काफी छानवीन भी की; पर जितना, इतिहासोमें इस सम्बन्धका उल्लेख मिलता है, उससे यह तो भली भांति श्रनुमान लगाया जा सकता है कि फतहपुर वाटी श्रीर मुंमुंणूवाटोकी भूमि टूर तक विस्तृत थी जोधपुरमें सम्मिलित काटोदकी पट्टीके ५७ गांव श्रीर वीकानेरमें सम्मिलित फतहपुर पट्टीके १२० गांव श्री रतनगढ श्रीर चूरू भी हैं, नवाबोंके शासनकालमें फतहपुरवाटीके ही श्रंतर्गत थे।

# परिशिष्ट नं० ४

#### न्यामखानी नवायोंके वसाये हुए गाँव

- १. फतहर्खोंने फतहपुर वसाया ( रासाके श्रनुसार सं० १५०८में )।
- २. मुहम्मदर्खोने जुमा जाटकी सलाहसे मुंमग् बसाया ( विशेष आवाद किया )।
- ३. नवाव जलालखाँने जलालसर बसायां जो फतहपुरके दक्षिण ३ कोस पर है। इसने पशुपक्षीके लिए १२ कोस घेरेका वीहड़ रखा जो श्राज भी है।
- थ. नवाव दौलतर्खा (१) ने दौलताबाद गाँव बसाया जो फतहपुरका एक मोहल्ला है।
- ५. नाहरखाँने नाहरसर गाँव वसाये, ये फतहपूरके उत्तर दक्षिणमें ४-४ कोस पर हैं।
- ६. फदनखाने फदनपुरा गाँव बसाया जो फतहपुरके ३ कोस उत्तरमें है।
- ७. ताजखाँ (२)ने ताजसर गाँव बसाया जो शहरसे ३ कोस पर है।
- ८. त्रालिफर्खें ने त्रालिफसर गाँव बसाया जो फतहपुरसे दक्षिण पूर्वमें ५ कोस पर वेषय ग्रामके पास है।
- ९. दौलवर्खाने दौलतपुरा गाँव वसाया जो वर्तमानमें बीकानेर राज्यमें है।
- १०. सरदारखँाने सरदारपुरा वसाया।
- ११. दीनदारखाँने दीनपुरा मूंमणूके रास्तेमें बसाया। नवाबोंके लड़कोंके नामसे भी कई गाँव बसाये गये हैं।

<sup>\*</sup> फतहपुर पट्टीके ये गांव राव लू एकर एने नवाब दौलत खां (१) से ले लिये थे। इस वारे में अधिक जानकारीके लिए इसी पुस्तक के तीसरे खरड में "नवाब दौलत खां (१)" शीर्षक के अन्तर्गत देखिए।

- १. ताहिरखाँके नामसे वाहिरपुरा।
- २. रसीदके नामसे रसीदपुरा।

फतहपुर किला नवाबोंका स्मारक है ही। ग्रन्य स्मारक इस प्रकार हैं -

- १. नवाब फतेहर्खें। (१) वीर सेमापति बहुगुनाको जालके पेड़के नीचे दफनाया। वहाँ उनकी कम श्राज भी है, पासमें कुग्रा है, जिसको बोहगुणका कुग्रा कहते हैं।
- र. दौलतर्खाँ (१की) कब किलेके नीचे दक्षिणमें श्राज भी हिन्दू मुसलमान दोनोंसे पूजित है।
- ३. नवाय श्रलीफर्खाँके दफन स्थान पर दौलतर्खाँने भ मकबरा बनाया जो उल्लेखनीय व दर्भनीय-स्मारक फतेपुरसे पूर्वकी श्रोर है।
- ४. सं० १६७१में श्रलिफखँकि समय दौलतखँकी देखरेखमें नागौरके शेख महमूदने बड़ी रुच्चेखनीय वावड़ी बनाई जो श्राश्चर्यजनक व दर्शनीय है।
  - प. सरदारखाँ (द्वितीयकी) रखेली तेलनका महल किलेमें श्राज भी तेलनके महलके नामसे प्रसिद्ध है।

६. जलालखांने बीहड १२ कोसकी रखी जिसमें पशु चरते हैं।

## परिशिष्ट न० ५

## क्यामखानी दीवानोंका वंश-वृच

- १. दीवान क्यामखाँ (सं॰ १४४१से ७५)
- १. ताजलॉ, २ मुहम्मदलॉ, ३ कुतबलॉ, ४ इखितयारलॉ, ५ मोमनलॉ । २. (सं० १४७७-१५०३)
- फितिहर्खों, २ रूका, ३ फखरदी, ४ मोजन, ४ इकलीमसाँ, ६ पहाड़ा।
   ३. (१५०३-३१.)
- जलाललॉ, २ हैबतसाह, ३ मुहमद्साह, ४ ग्रसद्खॉ, ५ हरियासाह, ६ साह मनस्र ७ सेख सल्लह, ८ बलों, ९ संग्रामस्र, १० हेतम ।

१ इसका परिचय च चित्र फतहपुर परिचयमें प्रकाशित है।

२ इसका परिचय व चित्र फतहपुर परिचयमें प्रकाशित है।

४. (१५३१-४६)

१. दौलतर्खाँ, २ श्रहमदर्खाँ, ३ नूरखाँ ४ फरीदर्खाँ, ५ निजामर्खाँ, ६ पहाडखाँ, ७ खाइखाँ म दाउदर्खां, ९ श्रवन, १० महमदसाह ।

**४. ( १५४६-७० )** 

१. नीहरखाँ, २ होबनखाँ, ३ बाजिदखाँ।

**६. ( १५७०-१६०२ )** 

१. फदनवाँ, २ बहादरवाँ, ३ दिलावरवाँ।

७. (१६०२-९)

१. ताजला, २ पेराजलाँ, ३ दरियालाँ ।

८. ( १६०९-२७ )

१. महम्मदर्खों, २ महमूदर्खों, ३ सेरखों, ४ जमालर्खों, ५ जलाखों, ६ मुजफरखों, ७ हेबतर्खों, ८ हथीयर्खों ।

६. (१६२७-८३)

१. दीलतर्खाँ, २ न्यामतखाँ, ३ सरीफर्खाँ, ४ जरीफर्खाँ, ५ फक्रीरखाँ।

१० (१६८३-१७१०)

१. ताहरखाँ, २ मीरखाँ, ३ श्रसदखाँ।

१. सरदारखाँ ।

११. (सं० १७१०-३७)

फदनर्खों ( क्यामरासा इसकी विद्यमानतामें बना) यह श्रसमयमें स्वर्गवासी हो गया। इससे सरदारखाँने श्रपने भाई दीनदारखाँको राज्याधिकार दे दिया।

फतहपुर परिचय प्रन्थमें वंश वृक्ष दे दिया है; उसमें कुछ नामान्तर व अधिक नाम ये हैं-

- क्यामखाँका श्रहमदखाँ नामक एक श्रीर पुत्र बतलाया है । मोमनखाँको मोहनखाँ लिखा है ।
- २. दौलतर्खाँ (१के) पुत्रोंके नामोंमें नं० ७-१-१० नामोंके बदले १ बहारखाँ, २ एमनखाँ, ३. दरियाखाँ है।
  - ३. नाहरखाँके पुत्र होवनखाँका नाम जोवनखाँ जिला है।
  - थ. दौलतखाँके पुत्र फकीरखाँका नाम फऋखाँ लिखा है।
  - ५. ताहरखाँके पुत्र मीरखाँका नाम महरखाँ दिया है।
  - ६. सरदारखाँके बाद उसका भाई दीनदारखाँ दीवान हुन्ना, राज्यकाल (सं० १७३७से-६०)।



# क्यामखां रासा

#### अथवा

# राखा थी दीकान ऋलिफकांका

#### ·自》(3·

सिरजनहार बखानिहौं, जिन सिरज्यौ सैंसार। ॥ दोहा ॥ खं भू गिर तर जल पवन, नर पस पंछी श्रपार ॥१॥ येक येक ते जात बहु, कीनी है जग मांहि । अनत गोत कवि जांन कहि, गनती आवत नांहि ॥२॥ दोम महंमद उच्चरो, जाकै हितकै काज। कहत जांन करतार यहु, साज्यौ है सब साज ॥३॥ कहत जान ग्रव बरनिहौ, ग्रलिफखानकी जात। पिता जान बढिनां कहौ, भाखौ साची बात ।।४।। ग्रलिफखांनु दीवानकौ, बहुत बड़ौ है गोत । चाहुवांनको जोटकौ, भ्रौर न जगमे होत ।।५।। **ग्रलिफखानकै बंसमें, भये ब**ड़ै राजांन । कहत जांन कछ येक हो, सबको करो बखान ॥६॥ बात ग्रलिफखांकी कहौ, सब पाछै कहि जांन। किहि बिधि जीये जगतमैं, कैसै मरे निदान ॥७॥ बड़े बड़े साके कीये, श्रलिफखांन जग मांहि। पातसाहकै कामकौ, ज्यों पुनि राख्यौ नांहि ॥ ८॥ नूर महंमदको रच्यो, पहले सिरजनहार। ताहीते कवि जान कहि, भयो सकल सैसार ॥९॥ तौ नभ रंबि तारे ससि, सुरग नूर तें कीन। रचे फिरसते नूरके, करे नबी स्राधीन ॥१०॥

धर गिरवर सागर रचे, पाछे दानव देव। श्रंत रचे मानस श्रलख, कहत न श्रावहि भेव।।११।। जबहि भयौ करतारको, मनुष रचनको चाइ। तब पहले [जिनकौ] कीयो, सुनहु कथा चित लाइ ॥१२॥ कहत जांन कवि जानियो, ग्रथनिको मत गांव। माटीतै पैदा भयौ, तातें ग्रादम नांव ॥१३॥ मांनस भये जहांनमै, ते सगरे कहि जांन। श्रांदम पाछै श्रादमी, हेंदू मुसलमांन ॥१४॥ येक पिड इन दुहुंनकौ, नां ग्रन्तर रत चांम । पै करनी नाहिन मिलै, ताते न्यारे नांम ॥१४॥ वातें बहु संतत भई, गनती स्रावत नांहि। **त्रादम बरस सहस लौं, जीयो जगती मांहि ॥१६॥** ' म्रादम पैगंबर भयो, प्यार कीयो करतार । पहले बैकुँठ राखकै, फिर पठयो सैंसार ॥१७॥ जिते पुत्र ग्रादम भये, सबमै टीकौ सीस । हूर बरी हूवो नबी, दया करी जगदीस ॥१८॥ नौसै बारह बरस लौ, सीस रहयौ जग मांहि। सेवा करताकी करी, चुख ग्ररसायो नांहि ॥१६॥ भयो सीसकै जांन कहि, बडड़ो पुत्र उनूस। निस बासुर करतारकी, सेवा करी ग्रदूस ॥२०॥ नौसै पैसठ बरस लौं, भयो न जगतें दूर। याते उपज्यो जगतमै, तरवर तरल खजूर ॥२१॥ भयो जु पुत्र उन्सकै, नांव ताहिकी नांन। नौसै बासठ वरस लौ, सुखरसु कीये जहांन ॥२२॥ नीके मंदिर कोट गढ़, उपजै जगती मांहि। सो याहीते जांन कहि, पहले जानत नांहि ॥२३॥

ताकौ महलाइल सुत, रूपवंत कहि जांन। वाकौ देखन ग्राइ है, मिलि मिलि सकल जहांन ॥२४॥ यजद ताहि नंदन भयो, दयो न करता ग्यांन। म्रपने घरमंहि छांडकै, पंथ चलायो म्रांन ॥२५॥ भयो यजदकै जांन कहि, पैगांबर इदरीस। डंकरि कैफिरि यों करै, ये चरित्र जगदीस ।।२६॥ साठ पंच ग्रह तीन सौ, बरस रहचौ जग मांहि। म्रजहं जीवै सुरगमें, मरै प्रलै लौ नांहि।।२७॥ ताकौ सुत मसतूस लख, धर्म छाडि जिन दीन। लमक भयो ताको नंदन, बहु पुनि सेवा हीन ॥२८॥ ताकै नूह नबी भयो, नौ सै बरस पचास। घरम पंथ सब जगतमें, नीकै कर्यो प्रकास ॥२६॥ प्रगट बात है नूहकी, सब ग्रन्थनिकै मांहि। मै ताते किब जांन किह, यामैं आंनी नांहि।।३०।। तीन भये सुत नूहकै, सुनि लै तिनकौ नांम। लघु याफस मधि हांम है, बडड़ी जांनी सांम ।।३१।। श्ररबी रूमी सांमकै, पुनि ईराक खुरसांन। अरबी ताई अस अरी, अजदी अरु मसरांन ॥३२॥ **ग्ररां ग्ररमन पारसी, भये जु नबी जहांन**। सकल सामकै बंसमै, अरु चहुवांन पठांन ॥३३॥ हांमकै बसमै, येती जात बखांनि। उजबक हिदी बरबरी, हबसी कुवती जांनि ॥३४॥ याफस ते सकलाबके, परतासी यों मांन। फिरग रूस चगता तुरक, चीमां चीन पिछांन ॥३५॥ साम बड़ो सुत नूहको, धरम पंथ गहि लींन। इमन भयो ताको नंदन, कोइ बात न हीन।।३६॥

उज भयो घर इरमकैं, ताकैं भयौ समूद। वै पुनि ज्वाला कालकी, जरि निवरे ज्यो ऊद ॥३७॥ वाकैं राजा भ्राद हुव, ताके पुत्र स्रनाद। तातें भयो जुगाद जग, तिहं नंदन ब्रह्माद ॥३८॥ मेर भयो ब्रह्मादकै, श्ररु मंदिर घर तास। मंदिरकै घर जांन कहि, उपज्यौ सुत कैलास ॥३६॥ वाकै भयौ समुद्र सुत, जाके उपज्यौ फेन। ताकै वसिग श्रतुलि बल, संम न करै बलि बैंन।।४०॥ वसिगको सुत राह है, है साहंसीक मल सूर। दुर्जनकौं ऐसै गहत, राह गहत जिम सूर ॥४१॥ रावन है सुत राहकौ, धुँधमार सुत ताहि। भयो चक्रवै जगतमै, उपमा दीजै काहि।।४२।। परगट सकल जहानमें, करिहौ कहा वखांन। उदै ग्रस्त लौ जांन कहि, धुँघमारकी म्रांन ॥४३॥ प्रगट्यो तिहि मारीच सुत, प्राची और प्रतीच। बदन किरन यों जगमगै, जैसे सूर मिरीच।।४४॥ वाकै राजा जमदगिन, विधु सुमिर्यो करि चाइ। परसराम तिहं सुत भयो, चार चक्कको राइ।।४५॥ परसरामके जुद्ध सब, वरने नाहिन जाहि। जो बरनौं तौ जांन कहि, लिखनंहार अर नांहि ॥४६॥ परसराम सुत सूर है, ताकै वछ वड़ जोत। चाहुवान है जगतमे, ते सब बछ सगोत ॥४७॥ चाइ भयो सुत बछकौ, बिधु सुमिर्यो करि चाइ। चाहुवांन तिहि सुत भयो, करता स्रायो भाइ।।४८॥ चाहुवांन यातें कह्यो, चहूं कूटमें भ्रांन। सगरै जंबू दीपमें, संम कौ गोत न ग्रांन ॥४६॥

संभर लयो निकास जिहं, ताकी संम सर कौन। सब ही कोउ खातु है, चाहुवांनको लौन ॥५०॥ संभरकी लौनी धरा, तित उपजे कहि जांन। लौन हि लाज नं मारि है, हैं जित ली चहुवांन ।।५१।। ।। स्वेया ।। देवनमे देवराज, गजनिमे पंछी पंछराज, ग्रहनिमे तपु भांनकौ। सरितामें ज्यों समंद, बोहिथ नौका निव्निद, उडिनमें इंद, पत्रनिमे भोग पांनकौ। गिरिनमें सुमेर, दरगाहनिमें अजमेर, खाननमे मांन, जैसौ कंचनकी खांनकौ। फूलिंन मधि गुलाल, चूनियनि जैसौ लाल, राइनमें तैसो गोत, चक्रवे चौहांनकौ ॥५२॥ ।। दोहा ।। कलप बिछ चहुवान है, जाकै ग्रनगन साख। जो हौ जानौ जान कहि, सुतो सुनाउं भाख ।।५३।। ॥ सबैया ॥ क्यामखान देवरे, सीसोदीये भदोरिये. चितोरीये बाघोर मल, खीची निरवान जु । चाहिल मोहिल माहो, दूगर वालेसे जौर, सोनगरै गिल खोर, मांदलेचे मांन जू। गुहिलीत उमंद्र, साचौरे गोघे राकसिये, -हाले झाले दाहिमें कहि [कवि] जांन जू। गूंदल बालोंत हाडे छोकर घंघेरे खैल ज् जेती सव साखनिकौ मूल चहुवांन जू, ॥५४॥ ॥ दोहा ॥ वारोरिये धुकारने, चीवे गोवल वाल । हुल तावर डल होर पुनि, चाहुवांनकी डाल ॥ १५॥ पड सूर ग्रासोफ पुनि, पीपारे कहि जांन। गोतम दागी ग्ररु मरिल, सवन मूल चहुवांन ॥५६॥ चाहुवानकै वंसमे, भये छत्रपति राइ। तिनकी कथान जै कथी, नांव कह्यौ समभाइ ॥५७॥

राज कीयो है दिल्लीमैं, मानिकदे चहुवांन । दोइ बरस षट मास लौं, सतरह दिन कहि जांन ॥ ५८॥ दिल्लीमैं भयो, देवराज चहुवांन। तीन मास द्वै बरस लौं, सत्रह दिन कहि जांन ॥५६॥ पार्छैं दिल्लीमें भयौ, रावलदे चहुवांन । सात द्योस नौ बरस लौ, राज कीयौ कहि जांन ॥६०॥ दिल्लीमें भयौ, देवसीह चहुवांन। पाछै तीन मास षट बरस लौं, राज कीयौ कहि जांन ॥६१॥ येक मास बाईस दिन, दस बरसनि स्योंदेव। राज कीयौ है दिल्लीमें, सब मिलि कीनी सेव ॥६२॥ वा पाछै बलदेव है, राखन कुलकी लाज। पंच वरस दिन एक दस, करचौ दिलीमें राज ॥६३॥ प्रिथीराज पाछै भयौ, दिल्लिपति चहुवांन । ग्यारह दिन दुने बरस, रही जगतमै श्रांन ।।६४।। काबिली दिल्लीमें, लई मंगाइ मंगाइ। घरी घरी स्रावत हरी, चरी तुरंगिन खाइ ॥६५॥ प्रिथीराजकी बरनना, मोपै करी न जाइ। साके गनना हिन सकौ, कहा कहौ समझाइ ॥६६॥ **ग्रौर बंस चहुवांनकै, राजा भये ग्र**पार । बीसल ग्राना जांन कहि, हठी हमीर मुछार ॥६७॥ जिती जात रजपूतकी, सगरे हिदसतान । सबमें निहचै जानियो, बड़ौ गोत चहुवांन ॥६८॥ चाहुवांन सुत मुनि ग्ररु, मुनि मानिक जैपाल । येक भयो जोगी अमर, तीन भये भोवाल ॥६६॥ मानिक कुल प्रिथीराज हुव, सोमेसुरको ग्रंस । जिते राठ चहुवांन है, ते अरिमुनिक बंस ॥७०॥

चाहुवांन जब चिल गयो, मुनि वैठ्यो उहि ठौर । कूचीरैहूमें रह्यों, केतक दिन सिरमीर ॥७१॥ मंनि राइकै जानियो, भयो राइ भोपाल। कह कलंग ताकै भयी, सूरा गोत गुवाल ॥७२॥ घंघरान ताकै भयी, कीनौ घांघू गांव। ग्रपनी भुज वर जातमै, नीकौ कीनौ नांव ॥७३॥ चढ्यौ ग्रहेरै येक दिन, घंघ राइ कहि जांन । म्रिग छौना टौनां मनौ, देख्यौ चरत उद्यान ॥७४॥ चौंप भई जिय राइकैं, पकरौ दै गर चाप । सव दल ठाढ़ी छाड़िकै, गयौ ग्रकेलो ग्राप ॥७५॥ म्रगसावक तव भजि चल्यौ, पाछै धायो राइ। घंघ [राइ] तुरंग पुनि, चले चढ़े रथ वाइ ॥७६॥ वहत वार जव ह्वै गई, राजा ग्रायो नांहि। तब सेवक सब विकल ह्वै, सोधत है वन मांहि ॥७७॥ बन वन सेवक फिरत है, तन मन भेट न चाहि । चिंता ग्रंन ग्रंन भांतकी, ग्रनगन व्यापति ताहि ॥७८॥ सुनह वात श्रव राइकी, चित श्रति वढ्घी उमंग । ग्रागै पाछै जात हैं, निकट कुरंग तुरंग ॥७६॥ जात जात किव जांन किह, लोह गिरकै पास । छलकै छौनां छपि गयो, भयो नरेस उदास ॥ ५०॥ सोधि रह्यो नाहिन लह्यो, तकी ब्रिछकी छांहि। नैन सजल उर धकधकी, चिंत बढ़ी चित मांहि ॥ ८१॥ सर्ल तर्ल तरकाज तित, तातर निर्मल कुंड। तहां ग्रपछर भुंड है, हर्नछी ससितुंड ॥ ५२॥ चार अपछरा चार छवि, करत कुंड असनांन। पांनिकौ पांनिपु चढ़ी, ग्रंगलगे किह जांन ॥८३॥

- ॥ सर्वेया ॥ करत सनांन, सर रूपकी निधांन, बांम अति अभिरांम, श्रैसी उपमां बखांनी है। अंगकी कंमक दंमकिन श्रैसी लागित है, असित घटामें दामनीसी चमकांनी है। के तौ श्रैसी भांति तंन कांतिकी है सोभा देत, सिस प्रतिबंब देखियत मिंध पानी है। मानहुं अगिन भाई, जलमांहि प्रगटाई, के तौ बड़वानल सिलल भभकानी है। प्रधा
- शिदोहा ।। बसतर छाडे पाल सर, न्हावन पैठी बांम । लीना घंघ उचाइकै, पूजे मनसा कांम ।। प्रा। बसन लेत राजा तक्यौ, परी परी मुरभाइ । सूर छपें ज्यौ नीरमें, कंवल रहे कुमिलाइ ।। प्रा। दिग आंसू उर धकधकी, बकी लगी मुख रांम । बसतर बिना न उडि सकै, रही उघारी बाम ।। प्रा।
- ॥ सबैया ॥ ग्रंबर देहु हमारे, जात उघारी हहा रे ! खरी हम लाज मरें, दुख पान महा रे । जीभ थकी बकतें, तुमसौ सुनतें, चुख कांन तिहारे न हारे। ग्रावै सनांनकौ दीजिये जांनन यामें कहौ तुम पुन कहारे। ठाढ़ी रही जल पोत कीये हम ग्रंबर देहु हमारे हहारे ॥ ५ ।। ।।
- ॥ दोहा ॥ तब हि घंघ उनिसौं कह्यौ, सुनि लै सांची बात ।
  येक बरौ जौ चहुंनिमैं, तौ ढापौ तुम गात ॥ ६॥
  कहै अपछरा राइसौं, असी हुई न होइ ।
  हम तुममें कैसे बनें, जात गोत ही दोइ ॥ ६०॥
  तूं मानस हम अपछरा, कैसे विनहें बात ।
  अबलीं काहू नां तकें, येक संग दिन रात ॥ ६१॥
  राइ कह्यौ सुनि अपछरा, यहु समभौ चित मांहि ।
  जब हिं पीति तन ऊपजै, जात गोत सुधि नांहि ॥ ६२॥

जौ लौं जीउ जगतमै, हां तो ह्वै हो नाहि। जौ तुम जिय तौ ग्रंग हूं, तुम घट तौ हीं छांहि ॥६३॥ कै तुम लेहु मिलाइ मुहि, उरत फिरौं तुम मांहि। कै तुमकौ मानस करौं, वसतर दैहों नांहि ॥६४॥ काहेकौ बिललातु हौ, मया न ग्रावत मोहि। मन बदलै बसतर लयै, सो कैसै द्यों तोहि।। ६५।। सोच कर्यो चित ग्रपछरा, बसतर नाहिन देत। जो लौ हममैं देखि कै, येक हि ना चुनि लेत ॥ ६६॥ बसतर नाहिन देत है, कीने जतन भ्रनेक। सब जलमे कोली रहै, दैहीं याको येक।।६७॥ तब हि कह्यौ सुनि राइ जू, बसन हमारे देहु। जासौ उरभे नैनं तुम, येक बीन सो लेहु ॥६८॥ सवमे नान्ही बैंसकी, बीन लइ तब राइ। वनमें जल प्यासै लह्यो, फूल्यौ स्रंग न माइ।।६६।। बोल बचन कर राइनै, वसतर दीने ग्रांनि। चारौं स्राइ घंघपै, वनि बनि वानिक वानि ॥१००॥ येक दई तब राइकौ, रीति भांति करि व्याह। तविह संग करि लै चल्यी, पूजी चितकी चाहि ॥१०१॥ लही सुहारी फल लहत, कहत जांन परबीन। धावत पार्छ हरनकै, हरनंछी विध दीन ॥१०२॥ तीन जंने सुत अपछरा, कन्ह, चन्द पुनि इंद। येक येकतें सरस हैं, तीनो भये नरिंद ॥१०३॥ चंदवार चंदे करी, इंद करी इंदोर। कन्हर देव सुजान कहि, रहे पिताकी ठौर ॥१०४॥ घंघ रान पुनि ग्रपछरा, ग्रानंद कीये ग्रपार। श्रंत भये वस कालकै, यहै रीति सैसार ॥१०५॥

श्रंत कलाही कन्हपै, श्राइ छिड़ाई ठौर। तव राजा श्रमरा भयो, चाहुवांन सिरमौर ॥१०६॥ श्रमरा अजरा सिधरा, पुनि बछराये चार। कन्हरदेके पुत्र है, प्रगट भये संसार ॥१०७॥ ग्रजराते चाहिल भयो, सिधरा जौर जहांन। वछराते मोहिल भये, ग्रमरेते चहुवांन ॥१०८॥ श्रमरा सुत जेवर भयो, राज कर्यो जग मांहि। श्रंत मर्यो या जगतमे श्रमर श्रजर को नांहि ॥१०६॥ ताकै गूगा वैरसी, सेस धरह ये चार । राज कर्यो केतक वरस, ग्रंत तज्यौ सैसार ॥११०॥ गूगैकै नानिग भयौ, सेस सु गयौ अऊत। कहत जोंन भोथर भरह, भये धरहके पूत ॥१११॥ उदराज सुत बैरसी, ताको सुत जसराज। तिह सुत केसोराइ है, समरथ सगरैं काज ॥११२॥ विजैराज हरराज जुग, केसोनंद बखान। है सतत हरराजकी, पर्वतमें कहि जान ॥११३॥ विजैराजकै जांन कहि, भयो पदमसी पूत। प्रिथीराज ताके भयौ, राज कीयो ग्रदभूत ॥११४॥ लालचंद ताकै भयी, वाकै ग्रजै जु चंद। याकै सुत गोपाल है, हरनहार दुख दंद ॥११५॥ तिह सुत उपज्यौ जैतसी, समसर करै न कोइ। पुँनपाल ताकै भयो, पुंननिहि सुत होइ ॥११६॥ मूलराज मल ग्रसरथ, दौका सांगा जानि। रातू पातू ग्रौर महियल, सुत जैत वखानि ॥११७॥ पुंनपालकी रूप है, रावन है सुत ताहि। तिहुंनपाल याकै भयी, लाज गोतकी ताहि ॥११८॥

तिहुंनपाल सुत ऊपज्यो, मोटेराइ सकाज।
निस वासुर सुखसौं कीयो, ददरेवैमें राज ॥११६॥
ताकें उपज्यो करमचंद, प्रकट भयो सब ठांव।
तुरक करचौ पितसाहजू, घरचो क्यामखां नांव॥१२०॥
मोटे राके चार सुत, क्यामखांन भोपाल।
ग्रीर जैनदी सदरदी, हिन्दू रह्यो जगमाल॥१२१॥
श्री दीवान क्यामखान पुत्र—ताजखां १, महमदखां २, कृतुवखां ३,
इखितयारखां ४, मोमनखां ५।

### क्यामखांनको चखांन

।। चौपाई ।। करमचंदकी वरनी वाता, कैसे कीनी तुरक विधाता। कुवरकरमचंद खेलत डोलत। ग्रधिक सिरिस्ट वचनमुखबोलत।। १२२।। येक द्यौ सवहु चढ़चो ग्रहेरें। भाई वंधव हे वहु नेरें। सावर हरंन रोभ बहु पाये । गहिवेकौ सवहि ललचाये ।।१२३।। ग्राप ग्रापकौ सव उठि घाये। भू लि परे वनमें भरमाये। सबै श्रहेरैके मदमाते। श्राप श्रापको डोले हातै।।१२४॥ करमचद इक विरछ निहार्यौ। बैठ्यौ जाइ हुतौ स्रति हार्यौ। घोरा बांधि डारिसकलात । पौढ्यौ कुंवर दैन सुखगात ।। १२५।। श्राई नीद गयो तब सोइ। ढरि गइ छांह दुपहरि होइ। फेरोसाह दिली सुलतांन । चारौ चकमै जाकी ग्रान ।। १२६॥ उतरै हे हिसारमें श्राइ। इक दिन चढ़े श्रहेरै चाइ। ग्रावत ग्रावत उहि ठा ग्राये । कुंवर विरछतर सोवत पाये।।१२७।। सकल विरछ छइयां ढरि गई। वा तरवरकी दूरि न भई। पातसाह भ्रचरजकी वात । देखि देखि भ्रति ही भरमात ।।१२८।। नासिरसैद बुलायौपास । जो देखौ सो कर्यौ प्रकास। श्रचरज रहे सैदपितसाहि । महापुरुष कोउ यहु श्राई ॥१२६॥ कह्यौ जगाइ पाइ इह लागै। सूते भाग हमारे जागै। साहस करिकै कुंवर जगायौ । हिंदू देख बहुत भरमायौ ।।१३०।।

हिंदू मांहि न होइ करामत । इन कैसै कै पाई न्यामत । सैद कह्यौ ऐसी जिय स्रावै। अंत पंथ तुरकिन यह पावै।।१३१।। पूछयौ तव हि कहा तुव जात। रहत कहां साची कहु बात। ददरेवौ रहिबेको ठाँव। मोटेराव पिताको नांव।।१३२॥ वंस हमारौ है चहुवांन । नाम करमचन्द कहत जहांन। पातसाहनें निकट बुलायौ। बहुत प्यारसौ गरैं लगायो।।१३३।। कह्यो संगमो चलि चहुवान । दै ही तांकी श्रादर मांन।।१३४।। ।। दोहा ।। कर्मचंदते फेरिके, धरचो क्यामखां नांम । पातसाह संगहि लये, स्रायो स्रपनी ठांम ॥१३५॥ ।। चौपाई ।। तब हिसैदनासरयों कह्यौ । तुम मेरे भागनि यहुलह्यो। मोकौं देहु जुयाहि पढ़ाउ। तुम लाइक करितुमपैं लाऊं।। १३६।। पातसाह भाख्यो यहु भाख। पायौ रतन जतन सौ राख। क्यामखांन संग चढ़े ऋहेरै । ते सब गये आपुनै डेरै ।। १३७।। करमचंद घर ग्रायो नाही। रोर परी ददरेवै मांही। येक परेवा सैद पठायो । ये ते मांहि लैन वहु स्रायो ॥१३८॥ मोटाराजा गयो हिसार।पातसाह कीनौबहु प्यार। कह्योकरमचद मोकौ देहु। जो भावैसो बदलौ लेहु॥१३६॥ तुरक भयेकी करिहु न चित। याकौ राखो ज्यो सुत मित। याकौं करिहौ पंच हजारी। साँचु कहत ही बांह हमारी।। १४०।। कर तसलीम कह्यो यों राइ। दिलीपति जो करेसु न्याइ। जो सेवा करिहै सो बढ़िहै। सोई फूल महेसुर चढिहै।।१४१।। पातसाह देकैं सरपाव । बिदा करचो डेरैको राव । पातसाह दिल्लीकौ घायो । क्यामखांनु तबसैद पढ़ायो ॥१४२॥ द्वादस हे मीरांके नंदन। तिनमे क्यामखाँनु जग बंदन। येक ठौरपढ़न ये जाहिं। भोरे लरिहै स्रापुन मांहि॥१४३॥ रोवतलरतयेक दिनजात। वालक भ्रापुन मांहि रिसात। कुतुव नूरदी नूरजहाँन । हांसीते बैठे हैं स्रांन ॥१४४॥

तक्यो क्यामखां जात उदास। तवहिं वुलाय विठायो पास। पीरसुँवचन तव ही उच्चरै। ते बाबा काहे द्रिग भरे।।१४५।। मारी थाप चवाऊँ लींन । धनी वावनी मारै कीन। नेव श्रीरगंदीरा श्रांन। दये नूरदी नूरजहांन।।१४६।। लये क्यामखां तव मन ग्राछैं। नैवू ग्रादि गंदौरापाछै। कह्यौ रीत यहु ह्वै इन गोत। खाटे ह्वं फिर मीठे होत।।१४७॥ केतक दिन पढ़तें ही गये। क्यांमखानु पढ़िपूरे भये। सैद कह्यौ अव सुनंत करावहु। करहु नमाज दीनमें आवहु।। १४८।। तब क्यामखान विनती कीन। मेरौ हूं मंन चाहत दीन। पै यहु चित मोहि चित मांहि ।हमसों साक करेको नाहीं।।१४६।। नासिर सैद करांमत पूरन। जाको कह्यौ होत है दूरन। यह चिता जिन चितकौ देहु । मेरे वचन मांनिकै लेहु ॥१५०॥ बड़े बड़े जगु ह्वै है राइ। ते तनया देहै करि चाइ। ह्वै है जोध मंडोवर राइ। वहु डोला घर देइ पठाइ ॥१५१॥ ह्वै वहलोल दिली सुलतांन। दैहै तनयानिहचै मांन। मीरांकै मुख निकसै वैन। ते सव भये ग्रैन ही मैंन।।१५२।। तवही दीनमें ग्रायौ खान। निर्मल मो मन मुस्सलमांन। जब सब वातिन निर्मल पायो।तब मीरां दिल्ली ले धायो।।१५३।। पातसाह देखत हरसाये । मनसब देकै खानं बढ़ाये। पातसाह मीरांको प्यार। दिन दिन खांसो बढत श्रपार।।१५४॥ मीरांजी जव रोगी भये। पातसाह पूछनकौं गये। तव मीराजी ग्रैसे भाख्यौ। क्यांमखान् में सुत करिराख्यो।।१५५॥ जौ कवह मेरो ह्वं काल । याकौं दीजहु मनसब माल । मेरै पूत सपूत न कोई। जिनते सेव तुम्हारी होई।।१५६।। पातसाह भाख्यो जू नीकै। क्यामखानु है लाइक टीकै। पातसाह उठि डेरै ग्राये। तव मीरां सव पुत्र बुलाये।।१५७॥

कह्यो सुंनहुं तुम सगरे भाई। क्यामखानुं कौ दई बड़ाई।
यहु तुममें कीनौ सिरमीर। याकौ समभौ मेरी ठौर।।१४६॥
क्यामखानुं सौ ये सिख भाखी। इनकौं बहुत प्यारसौं राखी।
सिखदे मीरां कलमां कह्यौ। याकलमेको ग्रमर न रह्यौ।।१४६॥
मीरां भये जबिह बस काल। लह्यो क्यामखां मनसब माल।।१६०॥
मीरां भये जबिह बस काल। लह्यो क्यामखां मनसब माल।।१६०॥
तिहा ।। पातसाह किरपालु ह्वै, दै हय गय सिरपाव।
दई बावनी क्यामखां, कर्यो बड़ौ उमराव।।१६१॥
ठटा लेंन जौ ऊपज्यौ, पातसाह ग्रभिलाष।
क्यामखानुं मया किर, चले दिली गेराख।।१६२॥
फौजदार किर क्यामखां, सौपी दिल्ली ताहि।
ग्रापुन दलबल साजिक, चले ठटाकौ साहि।।१६३॥
देस देस वितया चली, पातसाह घर नांहि।
बिना क्यामखां ग्रौर को, रह्यो न दिल्ली मांहि।।१६४॥

# क्यामखांन मुगलनिसौं युद्धकरत है

- ।। दोहा ।। मुगल बिलायत ते चले, हिद लैनके चाइ । छलके बलसी जांन किह, दिल्ली घेरी आइ ।।१६५।। सुनत बात यह परजर्यो, क्यामखानु चहुवांन । सौह आये लरनकीं, दै सतसी नीसान ।।१६६।। सुभट सबद सुनि ऊससैं, कादूर तन थहरान । धीं घीं घीं घींसा करे, घींकत पावह जान ।।१६७।।
- शस्वैया ।। बहु सैन बनाइ चढ्यो चहुवांन, निसान लये अरिमारनकौ । अब जैसे गजिद निरंद चल्यो, विटपी खल मूर उखारनकौ । अतिही बलवंत करे करता कर, दंतीके दंत उपारनकौं । परिहैदलमैं इमं क्यांमलखां, जिम चीतौ चलै म्रिगडारनकौ।। १६८।।
- शिदोहा।। दिली बिलाइत लरत है, परत महा घमसान। येक वोर जुकै मुगल, येक वोर चहुवान।।१६६।।

## ॥ भुजंगी छंद जुगंम विधि ॥

क्यामखानं , लये कर दुधारी । चढे चाहुवांन , उतिह मुगल भारी ॥१७०॥ इतिह वर्जे सुर नी सानं, सु जुभ जुभारी। गहै कर कमानं, चलावै ततारी।।१७१॥ लरं सुभट जोरै, सुत रने किसोरे। सहें भक्भोरे, मुरे नहिं मोरे। फिरे ना वहोरे, करैं रज तोरे। हने गैंद घोरे, रहे ग्राइ थोरे।।१७२॥ लरे वहुं जुभारी, मरे जोध सूरा। त्ररुन भीम सारी, भयो जुद्ध पूरा। लगे हाथ भारी, गयो छूटि गरूरा। मुगल सैन हारो, चले भाजि भूरा।।१७३॥ लर्यो चाहुवॉन , सुजस जगत सबही। पगिन गज केकांनं, गये मुग्ल दबही। सुन्या सुलतानं, जित्यो खांन जबही। दयो संनमान, वढचौ वहुत तबही।।१७४॥ ।। दोहा ।। मुगल लरे सो मरि परे, उवरे गये जु भाग । खल दादूर हैं वापुरे, क्यामल कारो नाग।।१७५॥ श्रृैराकी तुरकी तुरग, लूट्यौ दरव अनेक। सब पठये पतिसाह ढिगु, ग्राप न राख्यो एक ।।१७६॥ ग्रानंदित ह्वै छत्रपति, दीनों ग्रादुर मांन। क्यामखांनको नाम तव, राख्यो खानुं-जहांन ॥१७७॥ मद गइंद ग्ररबी तुरक, ग्रपतनको सिरपाव। मनसव बहुत बढ़ाइकै, कर्यी बड़ी उमराव।।१७८॥ जीयौ जगतमै, फेरोसाह सुलतांन। तो लौ दिन दिन ही बढ्यो, नयामखांनकौ मांन ॥१७६॥

जबहि भयौ बस कालकै, फेरोसाह सुलतान। तव महमद महमूदनै, फेरी जगुमैं ग्रान ॥१८०॥ इनहू कीनी प्यार बहु, पिता करत ज्यों नित्त। क्यामखांनुं ग्रैसे रख्यौ, जैसे भाई मित्त ॥१८१॥ जव महमद महमूद हू, परे कालके जाल। तव नसीरखां पुत्र उहि, ठौर गही ततकाल ॥१८२॥ क्यामखांनु चहुवान सों, इनहू कीनौ प्यार। जो कछु किये सु जांन कहि, इनसौं पूछि बिचार ॥१८३॥ रोगी भये निसीरखां, सब फिरि गये सुभाइ। विन मल्लूखां दूसरी, निकट न कोउ जाइ।।१८४।। मल्लूखां चेरौ हती, पाल्यो फेरौसाहि। बहुरि करचो परधान वहु, सब जगु मांनत ताहि ॥१८४॥ पातसाह जब चिल गये, तबही चली यहु बात। दील्लीकें हित मल्लू नें, मारचौ है करि घात ॥१८६॥ गोत गैल बुधि होत है, ग्रैसै कुसल कहंत। कुलहीनौ मुख लाइये, पूरी परै न स्रंत ॥१८७॥ कुलहीनौं सुधरै नहीं, कीजे जतन करोर। पाइक तौ फरजी भये, चलैं सीसके जोर ॥१८८॥ पाछौ भारी नांहि जिहिं, यों चिलहै पग छोर। जैसे गुडिया पौंछ बिन, उलटि परत सिर जोर ॥१८६॥ जब मरि गयो नसीरखां, कोउ पुत्र न म्राहिं। मल्लूखांको तब भई, पतिसाहींकी चाहि।।१६०।। कामदार सब मल्लूसौ, राखत है ग्रति नेहु। कह्यो तखत पर बैठके, तुम पतिसाही लेहु ॥१६१॥ क्यामखानुं यहु बात सुनि, सबसौ कह्यौ रिसाइ। पातसाह कैतंखत पर, चेरी क्यौ न ग्राइ॥१६२॥

साहव उत्तिम कीजिये, जो कुलवंतो होइ। चेरैके चाकर भये, सोभ न पावै कोइ।।१६३॥ लै तारी गढ़ कोटकी, उठि आयो परधांन। काइमखां दीवानकै, ग्रागै राखी ग्रांन ॥१६४॥ यहै कह्यौ तब सविन मिलि, सुनि साहिव दीवान। तुम चिल बैठो तखतपर, फेरहु ग्रपनी ग्रांन ।।१९५।। पातसाह तुम दिल्लीके, हम सब सेवक ग्राहि। गहर छाड़ि बैठहु तखत, जो पतिसाही चाहि।।१९६।। भये दिलीमें छत्रपति, बड़े तिहारे सात। तुम तिनके पतिसाह हौ, नांहि नई कछु वात ।।१९७।। क्यामखानुं तत्र युं कह्यी, सुनिहु बात परधान। मोहि न दिल्ली चाहीये, रचनहारकी ग्रान ॥१६८॥ जिन जानउं मो जीउमै, दिल्ली लैनको हेत। द्दै दिनकै सुख कारनै, को संतत दुख लेत ।।१६६।। जो पाछै पतिसाह ह्वै, कोध धरै मन मांहि। संतत पहले छत्रपति, जीवत छाड़त नांहि ॥२००॥ परधाननि तव यों कह्यौ, सुनि चकवैं चहुवांन। जो तुम दिल्ली लेत ना, देहैं मल्लू खांन ॥२०१॥ ग्रनंत भतारिह भख गई, नैकु न ग्राई लाज। येक मरै दूजै धरै, यहै दिल्लीको काज ॥२०२॥ जात गोत पूछत नहिं, जोई पकरत पांन। ताहीसौं हिलमिलि चलै, पै भिख जाइ निदांन ॥२०३॥ यें वितयां किह उठि गये, मल्लू पास परधांन। पकरि बांहि पतिसाहिकै, तखत बिठायो ग्रांन ॥२०४॥ बात सुनी यहु क्यामखां, तब ही दै नीसांन। भ्रपनै घरको उठि चल्यौ, चऋवती चहुवांन ॥२०५॥

जबिह क्यामखां चिल गये, मल्लू सुनी यहु बात । हय गय दल बल साजिक, मारन चल्यो रिसात ॥२०६॥ कोस वीसक बीचसौ, ग्रागै पाछै जांहि। मल्लू दबाइ न सकत है, वै जानत है नांहि॥२०७॥ जबिहं सुन्यो यों क्यामखां, मल्लू चढ्यौ दल साज। फिरि ग्रहुटौ सन्मुख चल्यौ, ज्यों तीतर पर बाज॥२०६॥ उत मल्लू इत क्यामखां, भये सनमुख ग्राइ। करी घटा घंटा छटा, दुंदुभ गर्ज सुनाइ॥२०६॥

# क्यामखां मल्लूखांसुं युद्ध करत है

।। छंद अर्ध भुजंगी ।। चढ्यौ चाहुवानं, मच्यो घमसानं। छूटै नाल गोली, बहै करा चोली ॥२१०॥ छुटै चपल बानं, चटकै कमानं। बहै सेल सागं, सुनिकसै द्रुवागं॥२११॥ लगै सीस ससपर, परै धर मरै नर। बरै बरंमं भारी, सुजंम घर कटारी ॥२१२॥ हुई मार भार, सु जुक्तै जुकारं। लरें सुभट मनसौं, मिट्यौ हेत तनसौं।।२१३।। जोघा बिरच्चे, गये ह्वै किरच्चे। सु कहूं सिर कहूं धर, कहूं पग कहूं कर ॥२१४॥ लरे बहुत हस्ती, मरे सहित मस्ती।
परे बहु तुरंगं, भयो ग्रधिक जंगं।।२१५।।
परी धाम धूमं, भई ग्रहन भूमं।
सुभट घाव धूमं, मनौ गैंद घूमं।।२१६।। मच्यो जुद्ध भारी, मलू सैन खारी। क्यामखानं, सु जानत जहानं ॥२१७॥ जित्यो

मलूखां परायो, सबै कछु लुटायो। दिली माहि ग्रायो, लै ग्रापहि छपायो।।२१८।। ।। दोहा ।। फिरै भजोरा भाजती, ता पाछै ना जाउं। सत छाड़ै तिह नाह तौ, मोहि क्यामखा नांउं।।२१६।। हाथी घोरे दर्व वहु, लूट लयो चहुवांन। पैठ्यो स्राइ हिसारमै, वजत जैत नीसांन ॥२२०॥ क्यामखानुं बहु बल गह्यौ, करै जु इंछ्या प्रांन । मल्लूकों फिरि लरनकी, नांहि रह्यौ ग्ररमांन ॥२२१॥ देस देसकी पेसकस, क्यामखानुकौ भ्राइ। भले पजाये भोमिया, सगरे सेवहि पाइ॥२२२॥ ॥ सवइया॥ क्यामखांनु चहुवानुं खानुं सुलतानु साधे, राव रानं स्रान सर्व भोमिया पजाया है। कमधज कछवाहे वैरिया हुमइ भटी, तूंवर गारी जाटू पाइ लाये है। तावनीस रोवे नारू खोखर चंदेल कालू, भाव साहुसेन ग्रकलीमसा भजाये हैं। साह महमद ममरेजखां इदरीस, मोजदी मूगल खेतते खिसाये हैं।।२२३।। ....... बैठे ही हिसार नीके साथे चक चार है। दूनपुर रिनी भटनेर भादरा गरानौ, कोठी बजवारी ग्रीर डरत पहार है। कालपी येटावो श्रौर बीचिकै मेवासी सब, चमकत रहत उजीन ग्रीर धार पूरव पछिम श्रीर उतर दछिन साधी, दिल्लीमे मलूके नही खुलत किवाड़ है। क्यामखा चहुवान मोटे रावसुत तप, ..... ॥२२४॥

।। दोहा ।। क्यामखाँनुं घर ग्रापनै, मल्लू दिल्ली मांहि । बहुत रोस मन दुहुंनकै, कबहूं भेटत नांहि ॥२२४॥ काबिलमें तब रहत है, पातसाह तैमूर। सप्त दीपमें परगट्यी, कहत जांन ज्यों सूर ॥२२६॥ उत्तर दिछन पूरव पछिम, ग्रगनेई ईसान। नैरित वाइब तिमरकी, ग्रस्ट दिसामै ग्रान ॥२२७॥ चगता ग्राये जगतमै, कीनौ कर्म इलाह। तबके पतिसाही करे, हैं जाती पतिसाह ॥२२८। रूम साम भ्रैराक ली, खुरासान इक धाप। भयो तिमर मन हिंदकौ, इत चिल ग्राये ग्राप ॥२२६॥ मलू सुन्यो आयो तिमर, चल्यो लरन दल साज। मुगलनिको देखत डर्यो, छाड़ी रज सत लाज ॥२३०॥ तिमर भयो दल धूरिकौ, ग्रायो तिमर रिसाइ। मलू जहां डिढु करतु है, तिहां तिमर डिढु ग्राइ ॥२३१॥ नांव तिमर तप तिमरहर, लरन सकत है कोइ। लरै सिकंदर जुलिकरन, जो अव जगमै होइ॥२३२॥ मलूवा वपरौ कौन है, जो सनमुख ठहराइ। जोति गई मिटि तिमर ते, भाज दुर्यो बन जाइ ॥२३३॥ ग्रर्कतूल मलुग्रा भयो, तिमरल्यंग दल बाइ। पल न सक्यो ठहराइकै, डार्यो केहूं उड़ाई ॥२३४॥ जैत भई तब तिमरकी, लूट्यो ढीली माल। ग्राइ बिराज्यो तखतपर, चगता मरद मुछाल ॥२३४॥ मलुआ पाछे दल दये, ग्रापुन ढीली मांहि। ढिली मंडलमै नैकु हौ, रहन दयो वहु नांहि ॥२३६॥ तिमरलंगकै जीवमै, उपजी काबुल चाहि। खिदरखांनूँकौ सौपकै, दिली चले पतिसाहि ॥२३७॥

खिदरखां दिल्ली रहत, मरद मुंछार पठान। मानस सहस पचास ढिडु, सवही येक समान ॥२३८॥ तिमरलंग जब उठि गये, मलू सुनी यहु बात। खिदरखांनुकौ नां बदै, फूल्यौ भ्रंग न मात ॥२३६॥ तब दल बल बहु साजिकै, दिल्ली घेरी ग्राइ। खिदरखांनु ठटु कटक करि, लर्यो सनमुख जाइ।।२४०।। ज्भि गये सूरा सुभट, भार पर्यो जब ग्राइ। मलू भाजि नाहिं न सक्यो, मरचो परचो भुँमि जाइ।।२४१।। जीते हैं दल तिमरके, मार्यो मल्लूखांन। खिंदरखांनु फूल्यो फिरे, करिहै गर्ब गुमान ।।२४२।। जविह मलूकी वोरते, भयो निचत पठांन। वस कीने सब भोमिया, बदत न काहू ग्रांन ॥२४३॥ स्लताननिकौ नां बदै, क्यामखांनु चहुवांन। बात सुनी जहु खिदरखां, बाढी ग्रधिक रिसान ।।२४४।। खिदरखांनु फुरमांन दिय, मोजदीन स्रगवांन। मार बांधिकै काढ़िदै, क्यामखांनु चहुवांन ॥२४५॥

### क्यामखां मोजदी जुध करत है

ा दोहा ।। रुहतक भज्भर जनम भुमि, मोजदीन ग्रगवांन ।
फीजदार लाहोरकौ, है दल वल ग्रनग्यांन ।। र्४६।।
उन किह पठयो क्यामखां, छाडहु कोट हिसार ।
जो तुम गहर लगाइ हौ, हमिह न लागे वार ।। २४७।।
पातसाहकौ नां बदिह, सेवा करन न जाहि ।
बिनही दीनी बावनी, किहयो किहं वल खाहि ।। २४८।।
तबहि क्यामखां यों लिख्यो, सुनि ग्रगवान गिवार ।
को काहूकौ देतु है, दैनहार करतार ।। २४६।।

दिली दई जिन खिदरखां, तिन मो दयो हिसार। श्रैसौ कौन जु लइ सकै, जो दीनौ करतार ॥२५०॥ जो चिढ़ ग्रावै खिदरखां, तौ ना तजौं हिसार। जी हिसार श्रव छाँड हौं, हांसी हुवै सैसार ॥२४१॥ कुतब हमारी मदत है निहचै जियमें जान। जो अपनौ चाहै भलौ, जिन आवहि अगवान ॥२५२॥ रोस भयो चिठी पढ़त, दयो तबही नीसांन। महा प्रवल दल साजकै, चढ़ि जु चल्यौ अगवांन ॥२५३॥ सुनत बात यहु क्यामखाँ, करयो लरनकौ साज। जुभ बिना सूभत नहीं, जिहं भाजनकी लाज ॥२५४॥ श्रावत श्रावत मोजदी, नेरैं उतरचौ श्राइ। चिठी लिखकै बहुरि इक, मानस दयो पठाइ।।२४४॥ काहे लरिकै क्यामखाँ, मरिहै वेही काज। सुलताननिकैं कटकसौं, भाजत कैसी लाज ॥२५६॥ मेरे कटक अनंत है, मारि डारिहौं तोहि। याते फिरि फिरि कहतु हौं, दया स्राइ है मोहि ॥२५७॥ क्यामखानु तब यों लिख्यो, सुनि ग्रगवान गिवार। तेरी डिठि है कटकपर, मेरि डिठि करतार ॥२५५॥ चिता नैकु न कीजिये, जौ रिप होंहि ग्रनेक। मारन ज्यावंनहार है, सु तौ जांन कहि येक ॥२५६॥ ढीठ बसीठन फेर तू, ग्रबहि मिलावहु डीठ। ह्वै है जाके ईठ बिधु, ताकी रहै पटीठ ॥२६०॥ मोजदीन उतते चढ्यो, इतते काइमखांन। चाहुवांन स्रगवान मिलि, भलौ कर्यौ घमसान ।।२६१।। जैसी सावनकी घटा, मिली सैन द्वै स्राइ। म्रंघकार ही ह्वै गयौ, घूरि रही जगु छाइ ॥२६२॥

#### ॥ नाराइच छंद ॥

चढ़े मूछार सूरवां, बजंत सार सार ही। लरंत जोध जोधसों, ररंत मार मार ही। भई सुरंग भोम है, कटंत हाथ पाव ही। सुभट्ट सीस टूटिहै, मिटै न चित्त चावही।।२६३।। कटें परै उठै लरै, मरै विना नहीं रहै। बदै न घाव चोटकौ, छतीस श्रावधै सहै। परें हथ्यार हाथते, भुजा जब कटंत है। तबै सुभट्ट सूरिवां, करै हथ्यार देत है।।२६४।। परे करी तुखार है, लरे मरे जुभार है। गने गने न जात है, ग्रपार ते त्रपार है। खरे महेस जुग्गनि, ग्रनंद चैनमे हसै। गिरिज्भ ग्रासमानते, सु देखि देखिकै धंसै।।२६५।। जबहि कटक दहुं ग्रौरके, मरे परे घमसांन। तब दलमेंतै निकसिकै, चिल ग्रायो ग्रगवांन ॥२६६॥ क्यांम क्यांमखां ही करत, श्ररु डारत केकांन। इतते निकस्यो क्यामखां, चक्रवती चहुवाँन ॥२६७॥ बरछी बाही मौजदी, हन्यो क्यामखां बांन। ये राखे करतार नै, पर्यो भोंम स्रगवांन ॥२६८॥ काइमखा चहुवांननै, लये मौजदी मारि। दुलहु बिन न जनेत ह्वै, भाज चले दल हारि ॥२६१॥ सब दल लूट्यो क्यामखां, जीते करी तुखार। दले दमामे जैतके, उपज्यौ चैन श्रपार ॥२७०॥ सुनी बात यहु खिदरखां, काटि काटि कर खाइ। मेरे दल बल जिन हनें, तासौं लिरही जाइ।।२७१॥ रैन दिना चिता करै, किहिं विधि लरियें जाइ। क्यामखानुकी धाकतै, चलत बहुत ग्ररसाइ।।२७२॥

जबिह सुन्यो यों क्यामखां, बहुत पठान रिसाइ। तब मन मांहि बिचारिकै, कीनौ यहै उपाइ।।२७३।। हुतौ बिलाइत खिजरखां, लकव वोज्भरीवाल। तासौं कछु पहिचांन ही, यहु टेरचो ततकाल ॥२७४॥ यो लिखि पठयो क्यामखां, तूं उठि बेगौ भ्राव। में तोकी दीनी दिली, जो लेबैको चाव ॥२७५॥ खिजरखानुं पाती पढ़त, सिर ऊपर धरि लीन। उतते दल करि चढ़ि चल्यो, गहर कछू नां कीन ॥२७६॥ लिख पठयों यों खिजरखां, खां जू गहर निवार। चिं ग्रावी ज्यों मिलि चलैं, दिली लैंनकैं प्यार ॥२७७॥ पाती बाचत क्यामखां, चढ्यो बजे नीसांन। खिजरखांन सेती मिले, ग्रानंदिन मुलतांन ॥२७८॥ खिजरखानुं पाइन पर्यो, ग्रंक भर्यो चहुवांन। यहै कह्यो तब कौन दे, तुम बिन दिल्ली स्रान ॥२७९॥ क्यामखानुं श्रैसे कह्यो, दिली दई करतार। हौ तेरौ संगी भयो, तू श्रव गहर निवार ॥२८०॥ तबही चढ़े मुलताँन ते, मतौ कर्यौ मन मांहि। राठोरनिकौ साधिकै, तब दिल्लीपर जाहि ॥२८१॥ सबही मेवासै मलत, भ्राइ लगे नागौर। तामै चौंडा बसत हौ, राइनकौं सिरमोर ॥२८२॥ दबायो कोटमैं, ग्रैसी कीनी दौरि। चौंडा चिं नाहिन सक्यों, मूवौ निकसिकै पौरि ॥२८३॥ चौडा लीनौ मारिकै, भाज चल्यौ सब संग। वहुत खदेरे ना लरे, सके कटाइ न ग्रंग ॥२८४॥ कमधज कर बरछी लये, भज्जै इहं उनिहारं। सांग स्निगसे देखिये, मनहुं चले म्निग डार ॥२८५॥

### क्यामखां खिद्रखां पठांग्रासूं जुध करत

।। देहा ।। ग्रप विसकिर नागोरकी, चलो विल्लीकी वोर ।

खिजरखांनु पुनि क्यामखां, दल वल साजे जोर ।।२८६।।

यहु कहनावत कहत है, तवते सकल जहांनु ।
दील्ली थोरे कागुरे, वहु दल लायो खांनु ।।२८७।।

सुनी बात यहु खिदरखां, ग्रायो काइमखांनु ।

खिजरखांनुकौ संग लै, देत वहुत नीसांन ।।२८६।।

चढ्यौ खिदरखां दिल्लीते, दल वल साजि ग्रपार ।

इत उतके किव जांन किह, जूज्भन लगे जुभार ।।२८६।।

॥ नाराइच छन्द ॥

चढ़े जुभार मारके, वदै न घाव सारके। लरे कटै हटै नही, मरै परै जही तही।।२६०।। करी करी लरे मरे, तुरी तुरी किते परे। सुभट्ट ठट्ट खेतमें, सु घूमि है अचेतमें।।२९१।। मुवो सर्व साथ ही, रह्यो न प्रान हाथ ही। चल्यो पठान भिज्जिक, दयो न जीव लिजिक ॥२६२॥ ।। दोहा ।। जीते काइमखांनजू, भाज्यो खिदर पठांन । खिज रखांनुकी वाहि गहि, तखत विठायो ग्रान ॥२९३॥ सबही बात समत्थ है, क्यामखानु चहुवान। जाकै सिरपर कर धरें, सो दिली सुलतॉन ॥२१४॥ खिजरखान पतिसाह हुव, करै दिलीमें राज। चिता कछु नाहिन रही, पूरै सव मन काज ।।२६५।। खिजरखांनुकौ रैन दिन, सुखही मांहि विहात। क्यामखानुं ग्ररु ग्राप विच, तीसर नाहिं समात ॥२६६॥ पाछै मूरिख खिजरखां, यहु समुिक जिय मांहि। क्यामखानुं वलवंतु है, पतियारी कछु नांहि ॥२६७॥ चाहै ताकी काढि है, राखै जांनै जाहि। महावली उमराव है, रहन न दैहां याहि ॥२६८॥

राजा अरु परवांन पुनि, जबहिं हौहि सम् दोइ। पहलै हनै सु हनत है, पाछै कछ न होइ।।२६६॥ यह मनमै समभी नहीं, दिली दई करि प्यार। कोउ विरवा लाइकै, डारत नांहि उखार ॥३००॥ येक द्योंस तौ क्यामखां, ठाढ़े हुते सुभाइ। खिजरखांनु दीनौं धका, परो नदीमें जाइ ॥३०१॥ निकसि गयो ज्यों परत ही, खरो रह्यौ इक पांन। संतत कर रहि है खरी, इक खांडै श्ररु दांन ॥३०२॥ मतौ कर्यौ हौ खिजरखां, सो जानत हौ खांन। पैं पतिसाहनिसौं लरे, होत धर्मकी हानि ॥३०३॥ जीयो बरस पचांनुंवै, क्यामखानुं चहुवांन। वड़े २ साके करै, गनत न भ्रावै ग्यांन ॥३०४॥ साके क्यामलखांनके, सागर श्रपरंपार। जो मोकौ ग्रावत हुते, ते मैं करे बिचार ॥३०४॥ क्यामखांनकी बातकौ, कर्यौ नही बिस्तार। भाखै है मै सुलप ग्रति, ग्रपनी मित ग्रनुसार ॥३०६॥ हती हजीरौ दिल्लीमैं, कीनौ काइमखानुं। लै उत राख्यो छत्रपति, देकै ग्रादर मांनु ॥३०७॥

## श्री दीवान ताजखांके पुत्र

१ फितिह्खां, २ रुका, ३ फखरदी, ४ मोजन, ५ इकलीमखां, ६ पहाड़ा । फितह्खांन मोजन रुका, फखरद्दी इकलीम । ग्रीर पहारा है छठौ, ताजंन सुत बलभीम ।।३०८।।

## ताजखांको बखांन

पांच पुत्र है क्यामखां, सुनि पिताकी बात।
विषघर कैसे जान किह, निस बासुर बल खात ॥३०६॥
ताजखानु महमद्द्वां, कुतबखांन इखतार।
मौनुखांनु पाचौ सुभट, ग्रिटिंक भजनहार॥३१०॥

खिजरखांनु पै ना गये, रह्यो वुलाइ बुलाइ। वंठे रहे हिसारमें, कर्यो जूहार न जाइ।।३११।। जवहि भयो वस कालके, खिजरखांनु पतिसाह। तर्वाह मुवारक साहकौ, दीनौ राज इलाह ॥३१२॥ खिजरखांक वंसमै, नाहिन सुनिये कोइ। किर्तघंनीकी जानिये, कवहु भली न होइ।।३१३।। मुवो मुवारक तव भयो, जगमहमद फरीद। पतिसाही करि मरि गयो, जवही काल रसीद ॥३१४॥ ताकी नंद ग्रलावदी, दीनी राज इलाह। भयो ग्रमानतखाँ बहुरि, पूत मुवारक शाह ॥३१५॥ ता पाछै वहलोल हुव, दिली महि सुलतान। लोदी ग्रपनी भुजन वलु, साध्यौ हिदस्तान ॥३१६॥ ढोसी ऊपर ग्रखन है, दिली साहि वहलोल। वदै न नंदन क्यामखां, परे दहुनमैं वोल ॥३१७॥ पातिसाहि ग्रैराकके, तुरग मंगाये ग्राहि। इत निकसे तब ग्रखन नं, नौ चुनि लीने चाहि ॥३१८॥ वात सुनी वहलोलनै, कहि पठयो रिस मांहि। मेरी मारग देखीयी, जौ ग्रसु पठयो नांहि ॥३१६॥ ग्रखन लिख्यो वहलोलसों, मेरै घोरे लाख। पै मै तेरे लये है सो, जुद्धकी ग्रभिलाप।।३२०।। मोकौ इतही पाइये, जब जानहि तव ग्राव। ढोसी चर्लं न हो चली, गिरको गह्यो सुभाव।।३२१।। पातसाह ग्रति पर्जर्यौ, सुनि अक्खनके वोल। पै कछु बल नाहिन चल्यो, बैठि रह्यो वहलोल ।।३२२।। वावंन वर श्रक्खन करी, पात पात मेवात। मेवाती भाजत फिरै, ज्यों रिव ग्रागै रात ॥३२३॥

जौलौं जीयो जगतमैं, बध्यो नहीं पतिसाहि। वहै करचो इखतारखां, जोई जियकी चाहि।।३२४।। जित गिरवर तितही करी, ग्रखन कोटकी मांड। रहत भोमिया निकट जे, सबे देत ते डांड ॥३२५॥ ग्रांबैरे बीतें बरष, देत दुवादस लाख। **ग्राठ ग्रमरसरके भरत, कबितु देतु हैं साख ॥३२६॥** है चौथो सुत कुतुबखां, बस्यो बारवै जाइ। कोऊ बरनां कर सकै, परे भोमिया पाइ।।३२७॥ बस्यो बगरमें मौनखां, गयो नगरसौ होइ। म्रास पासके सब नये, बलु कर सकै न कोइ।।३२८।। मौनां क्यामलखांन सुत, कूरमरिप चहुवांन। जाकै दलकी दहलते, कूतल पर्चो भगांन ॥३२६॥ ताजखांनु सबमैं तिलक, दूजो महमदखांन। दोउ त्रति नीके भये, सूरबीर चहुवांन ॥३३०॥ ताजखाँनुं महमद्दखा, दोउ रहे हिसार। ठौर पिता राखी भलै, हौ दहुवनमैं प्यार ॥३३१॥ दिल्लीपतिसौ ना मिलैं, रिस राखै सिरमौर। ताक्यो खां पेरोजखां, तबहि गये नागौर ॥३३२॥ नागोरीखां उठि मिल्यो, बहुतै स्रादुर दीन। ही ना बदौ दिलेसकै, भये येकतै तीन ॥३३३॥ हांते कबहू होत नां, रहै रैन दिन संग। रानै ऊपर चढ़नकै, करि है मते उमंग ॥३३४॥ दल बल करि खां चढ़ि चल्यो, आगै मोकल रांन। कटकिनके ठटु ठानिकै, स्रायो दे नीसांन ॥३३५॥ दल बल जोताई मिले, दहू वोरिके ग्राइ। उत मोकल पेरोज इत, जुरे जुद्धके चाइ।।३३६।।

कमधज कूरम भोमिया, बहु पिरोजकै संग।
रांनैहुकैं बहुत दल, लरत न राखे अंग।।३३७॥
नागोरी बाटी अंनी, फूल्यो करत कलोल।
गोल हिरोल चंदोल पुनि, जरंगोल बरंगोल।।३३८॥
ताजखांनु महमदखां, खरे तमाचै दोइ।
देखौं तुम केसी करौ, जैसी तुमते होइ।।३३६॥

## ताजखां महमदखां आगै रांना भाग्यो

॥ दोहा ॥

चढे कटक दहु ग्रोरते, मिले बजत निसांन। घमडंत है मानो घटा, गर्जत है मरवांन ॥३४०॥ पहलै तौ गोली चली, श्रौर छुटी हथनाल। जिनकी लागी ते परे, ज्यो निकले ततकाल ॥३४१॥ वाँन चले दहुवोरके, बहुत रहे गड़ि देह। घाइल ग्रैसें लागि हैं, है मांनौ येसेह ॥३४२॥ घोरे वाहे खांनपर, रानै श्रिधक रिसाइ। धका सहार न सक्यो, छूटि गये तब पाइ ॥३४३॥ भाजि चल्यो पेरोजखाँ, ताकी है नागौर। पाछ श्रावे लूटतों, मोकलसी सिरमीर ॥३४४॥ चार कोस लौ गैल करि, लैने जो नीसाँन। रान चल्यौ चीतोरकौ, चितुमै करत गुमॉन ॥३४५॥ ताजखानुं महमद्खां, ठाढ़े वाही खोज। रहे तमाचै ही खरे, भाजि गयो पेरोज।।३४६॥ नागौरीकौं भाजतै, नैकु न लागी बार। भांकत ही भइया रहे, कहा करै करतार ॥३४७॥ सोच रहे दोउ खरे, रानौ निकस्यो स्राइ। ज्यौ चीतौ म्रगकौ तकै, परे रोसमे धाइ।।३४८।। लरि बिचर्यो सीसौदियो, जब हि पर्यो घमसांन । दे अपने पेरोजके, नेजे पुनि नीसांन ॥३४६॥

पाछै गये पहार ली, बहुत बढ़ी कर लूट। जुगल बाजकैं हाथते, गयो चिरीसौं छृट ॥३५०॥ उत ते ये दोऊ फिरै, जैत दमांमे देत। रानांकी रज लूट ली, गज हय दर्ब समेत ।।३५१।। ग्रब ग्राये नागौरमें, नेजो पुनि नीसांन। ल्टवाये पेरोजखां, ते पठये चहुवांन ॥३५२॥ बहुत चप्यौ पेरोजखां, मुख ना सकै दिखाइ। बात चले जब जुद्धकी, सुनि सुनि ग्रधिक लजाइ ॥३५३॥ श्रीर इतेपर जस जुरे, ताजन महमदखांन। काक भये पेरोजके, पिढ़है सकल जहांन ॥३४४॥ स्वांम भगे सेवक लरै, ते रजवंत विचार। जर उखरें तरु ठाहरै, तैसी यहु अधकार ॥३४४॥ चोरी डिठ पेरोजखां, जव ये दोउ जाहि। ग्रैंयौ ग्वैयोही रहैं, हंसि बोलत है नांहि ॥३५६॥ जो म्रापुन कापुरस ह्वै, सुभट न भावै ताहि। जैसी कोऊ ग्राप ह्वै, करै सु तैंसै चाहि ॥३५७॥ चोरी डिठ पेरोजखां, रोस भरे चहुवांन। अनरसमै ही ऊठि चले, ताजन महमदखांन ॥३४८॥ बंबु दमामेकी सुनी, रिस उपजी चित खांन। भ्रपनै दलसौं यों कह्यौ, इनको देहु न जांन।।३४९।। नागोरी पेरोजखां, दल बल साजि ग्रपार। भ्राइ दबाये लरनकौं, फिरे जुगल जूभार ॥३६०॥ जुद्ध मच्यौ नाँरद नच्यो, भाज बच्यो नहि सूर। ्चितसौं जूभे जोध तिन, हितसौ ले गई हूर ॥३६१॥ परे खेतमैं ताजखां, जबहि होइ घनघाइ। निकसे महमदखांनु तब, नाहि सके ठहराइ॥३६२॥

नागौरीखां जीतिकै, बहुरि गयो नागौर। रहे खेतहीमें परे, ताजखांनु सिरमौर ॥३६३॥ घाइल फिरहिं उठावते, उत स्राये राठौर। परे हुते बेसुध भये, ताजखांनु जा ठौर ॥३६४॥ देखत ही रनधीर तव, लैके गये उठाइ। जबहिं घाव नीके भये, दये हिसार पठाइ।।३६५।। बड़ो कर्यो करतारनै, ताजखानुं चहुवान। इक जूभे पुनि ऊबरे, प्रगट्यौ सुजस जहांन ।।३६६।। महा सुभट ताजन भयो, लयो सुजस सैसार। भले पजाये भोमिया, करबर ग्रह करवार ॥३६७॥ ताजनकी तरवारकौ, डर उपज्यो नागौर। भै मानै पेरोजखां, खुलत न कबहू पौर ॥३६८॥ हिने खेतरी खरकरौ, बौहानों करि बैर। पाटन रेवासौ मिले, बस कीनी आंबेर ॥३६६॥ कछवाहे निरबांन पुनि, तूंवर श्रौर पंवार। इनपै लीनी पेसकस, जानत सब सैसार ॥५७०॥ ।। सर्वेया ।। क्यामखानुनंदन ग्ररिकंदन ताजंन डर डरपन नागौर। हने खेतरी ग्रीर खरकरी बौहांनी पाटन इक दौर। रेवासौ दलमल्यो ते गबर गढ़ ऋांबेर खुलत ना पौर। तूंवर पवार देवरे कूरम सांचे चहुवांन सिरमौर ।।३७१॥ ।। दोहा ।। जबहि भये वस कालके, ताजखांनु चहुवांन । राखे तबहि हिसारमे, क्यामखांन ग्रसंथांन ॥३७२॥ महमदखांन जब मरि गये, राख्यो हांसी मांहि। भाई ग्रौर हिसारमें, कोऊ राख्यो नांहि ॥३७३॥ ताजखानु जब चलि गये, फतिहखानुं सिरमौर। बैठौ कोट हिसारमे, भलै पिताकी ठौर ॥३७४॥

#### श्रीफतिहखांके पुत्र

१ जलालखां, २ हैबतसाह, ३ महमसाह, ४ग्रसदखां, ५दिरयासाह, ६ साहमनसूर, ७ सेख सलह, ८ बलों, ६ संग्रामसूर, १० हेतम । खां जलाल हेतम बलो, सलह साह मंनसूर। दिरया हैबत ग्रसद महमद, जुद्ध सूर संपूर॥३७४॥ ग्रथ फितहखांको बखांन

फतन भयो श्रतहीं प्रबल, नम्यो न काहू सीस। काहूकौ मानत नहीं, येक बिनां जगदीस ॥३७६॥ नीव दई षटकोटकी, येक द्योंस कहि जांन। नगर फतिहपुर ग्रापनौं, कर्यों फतन ग्रसथांन ॥३७७॥ नयो बसायो फतिहपुर, हौ सरवर उद्यान। नांव ग्रापनै फतेहखां, कर्यो बड़ो ग्रसथांन ॥३७६॥ पंदरहसै जु ऋठौतरै, बस्यो फतहपुर बास। सुद पांचै तिथ ही तबहिं, ग्रीर चैतकी मास ॥३७६॥ संन सत्तावन म्राठसै, जगमै कर्यो प्रकास। माह सफर दिन बीसवै, बस्यो फतहपुर बास ॥३८०॥ कोट चिन्यो नींकै नखित, सुथिर कर्यो करतार। म्रास पासके भोमियां, म्रावहि करन जुहार ।।३८१।। पल्हू सहेवा भादरा, पुनि भारंग ग्रस्थांन। भ्रौर बाइलै कोट ये, कीये फतन चहुवांन ॥३८२॥ पातसाहकी चोखसौ, रहि ना सके हिसार। कर्यो फतिहपुर फतिहखां, इतिह स्राइ तिह बार ॥३८३॥ प्रथम रनाउमें रहे, जो लौं चिनियो कोट। पाछ ग्राये फतिहपुर, लये साथ दल कोट ॥३८४॥ पातसाह वहलोल चित, उपजी रिनथंभ चाहि। मिल्यो न मोसौ ब्राइकै, हेंदू कोधौं ब्राहि ॥३८५॥

I

ढल वल सजि लोदी चल्यो, रिनथंभौरको लैंन। धूर बिनां डिठ नां परै, येक भये दिन रैन ॥३८६॥ स्नी फतिहखां बात यहु, दल बल साजि अपार। मारगमे वहलोलकौ, कीनो जाइ जुहार ॥३८७॥ लोदी देखत फतनकौ, बहुत बड़ाई दीन। क्यांमखांनकै नांवते, ग्रंक वारिन भर लीन ॥३८८॥ नाव सुनत ही यों कह्यो, तब लोदी पतिसाह। फितह्खानकै मिलत ही, दीनी फतह श्रलाह ॥३८६॥ परधानिनसौं यों कह्यो, बार बार सुलतांन। कंचनकौ मांनस तक्यौ, फतिहखानु चहुवांन ॥३६०॥ रिनथंभोरहू मैं सुन्यों, ग्रावत है बहलोल। तब मांडौकौ छत्रपति, उनहू लीनौ बोल ।।३९१।। ताकौ नांव हिसामदी, मांडौको सुलतांन। रिनथंभोरकी भीरकौ, स्रायौ दै नीसांन ॥३६२॥ जव इतते लोदी गयौ, दल बल लये ग्रपार। गढई भयौ हिसामदी, नाहि सक्यौ करि रार ॥३६३॥

## फतननें हिसामदी मांडोको पातसाह मार्यो

येक द्यौस बहलोलनें, फत्तन लयौ बुलाइ।
प्यार कियौ आदर दियौ, बात कही बिरदाइ।।३६४।।
दादै तेरं क्यामखां, कैसे कीने काम।
फितह करौ रिनथंभकौ, फितह तिहार नाम।।३६४।।
फितहखानुं ह्वैकै बिदा, चले लगे गढ़ जाइ।
आगै साह हिसामदी, लर्यौ सनमुख आइ।।३६६।।
खोलि पौरि हिसामदी, देख्यौ थोरौ संग।
आपुन बहु दलवल लह्ये, आये लरन उमंग।।३६७।।

॥ अर्धभुजंगी छंद् ॥ इतिह चहुवानं, उतिह सुल्लतानं। चले नाल बानं, पर्यौ घमसानं ॥३६८॥ बहै सांग भारी, गडै तन कटारी, लगै चोट कारी, मरै बहु जुभारी ॥३६६॥ परे राव रानं, पर्यौ सुल्लितानं। जित्यौ फतिहखार्न, भयो जस जहानं ॥४००॥ ।। दोहा ॥ दुहूं वोर सूरा कटे, बहुत परचो घमसांन। बादै हन्यौ हिसामदी, जैत भई दीवांन ॥४०१॥ काट्यो सीस हिसामदी,पठयो ढिग पतिसाह। हर्षवंत छत्रपति भयो, देख्यौ नीकैं चाहि ॥४०२॥ फितह करचो रिनथंभ तन, पैठौ गढ़मै जाइ। पातसाह बहलोलनें, पाछं देख्यौ ऋाइ ॥४०३॥ गढ़ लै दिल्लीकों चल्यो, लोदी साह पठांन। फतिहखांनु चहुवानकौ, दीनौ मनसब मान ॥४०४ जैत पत्र लै फितह्खां, भ्रायौ भ्रपनै देस। थर हर कंपै भौमिया, जबते कर्यौ प्रवेस ॥४०५॥ नारनोलते ग्रखनकी, ग्राई यहै पुकार। मेवाती सबही मिले, माड्यौ चाहै रार॥४०६॥ कै तुम् स्रावहु आपही, कै दल देहु पठाइ। भय्यनकौ यहु काम है, संकट होंहि सहाइ।।४०७॥ नारनोलकौ फतिह्खां, दलवल दये पठाइ। म्रंखिन खिल्यो अति देखकै, फुल्यो म्रंग न माइ ॥४०८॥ मेवाती उतते चले, लागे ढोसी ग्राइ। इतते चढ़ि इखतारखां, सनमुख लीने आइ॥४०६॥ मार परी दहुं वोरते, जूिक गये जूकार । मेवाती दल निवल हैं, हारि चले तिज रार ॥४१०॥

बादा पहुंच्यौ चिमनकी, दुंदुभ लयो छिड़ाइ। जैत भई सब जग सुनी, ग्रंखन न ग्रंग समाइ।।४११ फतिहखानुं दल फतिह कर, आये लै नीसांन। सदा फितहपुरमे बजै, रससौं सुजस जहांन ॥४१२॥ फतिहखानुंके दल प्रवल, भये येकते येक। कीन कौनकी जांवल्यी, सीहे सुभट अनेक ॥४१३॥ कांचिल रिनमलराइकी, दयो खेत विचराइ। सीस कटे वहु गुन लर्यो, बहु गुन दये दिखाइ।।४१४॥ सारी सांगै रानकी, ग्रजा सांखली नांव। फितहखांनकै कटकनै, मारि गिरायो ठांव ॥४१५॥ तिहं समये चीतौरहौ, आपुन फतंन मुछार। स्वामि विना सेवक लरे, सुजस भयो सैंसार ॥४१६॥ जेते हैं दल फतनके, राठोरनसीं रार। जो आपन ह्वै सापुरस, तिहं सेवक जूभार ॥४१७॥ तैसी ही बुधि उपजत, वैठत तैंसे पास । जांन कहै यामै नहीं, श्रंत श्रादिकी रास ॥४१८॥

# फतननै मुसकीखां किररांनी मार्यो

किररांनी ही जातकी, मुसकीखां तिहिं नांम।
ग्रायो फत्तनसों लरन, खोवन ग्रपनी मांम।।४१६॥
इतने फितहखां चढ्यो, दलबल साजि ग्रपार।
सरसैमें मिलि दुहुंननै, सरस मचाई रार।।४२०॥
-।त्रिभंगीछंद।। उतिह पठान, इत चहुवानं, गज केकानं जोधजुरे।
गोली बहु छुटै, करपग टुट्टै, मस्तक फुटै नांहि मुरे।।४२१॥
लगे तन बानं, निकसै प्रानं, जूफै ज्वानं थिक न रहै।
बरछी ग्रनियारी, तेग दुधारी, काटैं भारी सूर सहें।।४२२॥

॥ दोहा ॥ बहुत भयो जुध ना मिटै, तव बादें ग्रसु हिर ।
नारि काटि करवारसी मुसकी दीनी डारि ॥४२३॥
जैतपत्र लै फितहखां, ग्राये ग्रपनी ठौर ।
बहुरि करी ग्रांबेर पर, चाहुवांन दै दौर ॥४२४॥
लूटि लई ग्रांबेर सव, गये भोमियां भाजि ।
नीकी विधिसी लिर मुये, ही जिनके मुह लाज ॥४२४॥
ग्रायो फतन फितह कर, फूल्यो ग्रंग न माइ ।
बहुरि भिवानी पर चल्यो, नीकी सैन वनाइ ॥४२६॥
जाइ भिवानी घेर ली, दल-बल ग्रमित ग्रपार ।
ग्रागै जाटू जावले, भले लरे जुकार ॥४२७॥

#### फतननें भिवानी मारी बंधकी करी

| श्वास्त छंदा। उत जाटू चहुवान है, भयो जुद्ध पर्यो घमसांन है ।

उिंड धूरि गई श्रसमांन है, कहूं दिष्ट न श्रावत भांन है ।।४२६।।

चलै गोली बानं श्रपार ही, बहै जमधर श्रव करवार ही ।

बरछी है जा हिंदु सार ही, परे जाटू होइ सु मार ही ।।४२६।।

शिहा ।। फितह फितहस्सां की भई, जाटू हारे श्रंत ।

लूटि भिवांनी बंधकी, आने पकर श्रनंत ।।४३०।।

नीके मारे जोध दल, फितहस्सानुं चहुवांन ।

श्रैसी कौन जुलिर सकै, कही भोमिया आंन ।।४३१।।

जोधैकै जियमे परि, करी, फतनसी सुक्ख ।

नातौ करिही ज्यौ मिटै, दुहू वोरकी दुक्ख ।।४३२।।

जोधै पिठयो नारियर, फतन लीनौ नाहि ।

कांधिल बहु गुनहन्यौ ही, रिस राखत मन मांहि ।।४३३।।

महमदस्सां सुत समंसस्सां, तबहि जूकनू नांहि ।

उतिह नारियल लै गये, उनहू कीनी माहि ।।४३४।।

वहुरि समसखां जो कह्यो, उत व्यांहनको जाइ। जौ न रहौ करवार संग, डोला देहु पठाइ ॥४३५॥ यहै वात वै करि गये, डोला दयो पठाइ। मीराजी जो कह्यौ हौ, मिल्यौ समै वहु श्राइ।।४३६॥ पातसाह वहलोलनै, फत्तन लयो बुलाइ। निस दिन राखे निकट ही, छिन छिन प्यार जनाइ ॥४३७॥ येक द्योंस वहलोलनें, ग्रैसें कह्यी बिचार। हम तुम नातो चाहिए, बढै प्यारमें प्यार ॥४३८॥ ग्रदल वदलको साक ह्वै, इंछ्या पूजै प्रान। हम लोदी हैं जातके, जो तुम हो चहुवांन ॥४३६॥ तवही कहयो जो फतननें, बदले साक न होइ। मेरे तो नाही सुता, ग्रब ग्रनव्याही कोइ।।४४०॥ पातसाह मान्यौ बुरौ, फतन चढ्यौ रिसाइ। बहुरौ दिल्ली नां गयौ, बैठ्यौ भ्रपने भ्राइ ॥४४१॥ समसखांनुं चहुवानसौ, किह पठयो पतिसाह। श्रदल वदल नातौ करै, जूहै जीवमें चाहि।।४४२॥ सुनी बात यहु समसखां, बहुत बधाई कीन। उहि तनया ग्रपसुत बरी, वहन ग्रापनी दीन ॥४४३॥ फत्तन जीयो जबहि लौ, नाहिन बद्यो पठांन। सीस न नायो दिल्लीकौ, जानत सकल जहांन ॥४४४॥

#### ॥ सबैया ॥

ताजंन ग्रंस बिध्वंस घरा सबहि भुमिया भुज पानि पजाये। मारि लयो सुलतान हिसामदी, जाटू भिवानीके धूरि मिलाये। चिमनको हंन लीनौ नीसांन, भजाये है कांधिल जादौखिसाये। लूटि ग्रांबेर लयो रिनथंभ, जहानमे फत्तनको जस छायो।।४४५॥

### श्री दीवान जलालखाँ के पुत्र

१ दौलतखां, २ ग्रहमद खा, ३ नूरखां, ४ फरीदखा, ४ निजामखां,

६ पहाड़खां, ७ लाडखां, ८ दाऊदखां, ६ ग्रबन, १० महमदसाह। दौलतखां, ग्रहमद ग्रबंन, लाड फरीद निजाम। महमद नूर पहारखां, खां दाऊद समांम ॥४४६॥

#### जलालखांको वखान

जबिंह भये बस कालके, फितहखांनु सिरमौर।
तब जसवंत जलालखां, भये पिताकी ठौर।।४४७।।
कोट करयो हौ फितहखां, तापर कीनौ ग्रौर।
कीनी खांन जलालने, बडड़ी बाँकी पौर।।४४८।।
दिल्लीकै पितसाहकों, बदैनखांनु जलाल।
नागौरीको दुख दये, लूटि लूटि लै माल।।४४६।।
नागौरीखां रिस भर्यो, दल कीने ग्रनग्यांन।
बीरौ फेर्यो सभामें, लयो मुगल चौपांन।।४५०।।
कटरा थल जागीर ही, इत दल साजे ग्राइ,
सुनियत बात जलालखां, बैठ्यौ सेन वनाइ।।।४५१।।

# जलालखां चौपानखां मुगल आगै जीत्यौ

उतते स्रायो रोसमै, लरन चौप चौपान।

इतते दोर्यौ स्रतुलि बल, खां जलाल चहुवांन।।४५२।।

येक वार छाडे भले, ताते मुगलिन बांन।

किते येक घाइल भये, मानस स्रक्त केकांन।।४५३।।

जबिह जलौ सब संगसौं, लई येक वर बाग।

सके न बान चलाइकै, गये मुगलवा भाग।।४५४।।

जांन तक्यौ चौपानखां, पुंहच्यौ खांनु जलाल।

मनहु बाज चिरिया गही, पकर लयो ततकाल।।४५५।।

छाडि दयौ चौपानखां, दयो नितंबनु दाग।

हाथी घोड़े दर्ब रजु, लाज गयो सब त्याग।।४५६।।

तव घर ग्रायो जीतिकै, देत जैत नीसांन। खां जलालकी सर करै, को है ग्रैसी ग्रांन॥४५७॥

### जलालखांनें छापौरी आंधेर फतिह की

॥ दोहा॥

छापौरी ऊपर चढ्यो, फिर चकवै चौहान। उतके ग्रनगंन भोमिया, मारि कर्यो घमसांन ॥४५८॥ वहुरि गये आंबेर पर, मारि मिलाई धूर। पै भुमिया नीके लरे, मरे लाज संपूर् ॥४५६॥ हाथीखान जलाल को, भुमियनि घेर्यो ग्रांन। दलमै काहू ना लख्यो, तक्यो स्राप दीवांन ॥४६०॥ लोग लगे है लूटकौ, काहूको सुधि नांहि। अपनी भुज बर खां जलो, आइ पर्यो उन मांहि ॥४६१॥ करी लये वै जात हे, पुंहचे जल्लोखांन। छाडि गये ज्यों लै भजे, ग्रैसे लाये बांन ॥४६२॥ तब घर भ्राये जीतिकै, खां जलाल चहुवांन। सूरत्तनकौ जगतमे, सब कौ करत बंखांन ॥४६३॥ समसखांनु जव मरि गयौ, फतिहखांनु तिह ठौर। व्याह्यौ हो बहलोलकै, बदत न काहू भ्रौर ॥४६४॥ भाई श्रीर बिमात है, तिनही न बांटौ देत। जो कछु उपर्ज जूँ भन्, सबै ग्रापही लेत ॥४६५॥ तब जोधापै चलि गयो, नांव मुवारकसाह। नांनां जू उपर करहु, ज्यों हम होइ निबाह ॥४६६॥ तब जीधैनै यों कह्यो, मोते कछू न होइ। मामू तेरे निकट है, वीका बीदा दोइ।।४६७॥ तबहि मुबारकसाह उठि, श्रायो मामू पास। वैह भीर न कर सक, तब उठि चल्यो निरास ॥४६८॥

उतते श्रायो फतिहपुर, ताक्यो खांनु जलाल। बहुत प्यारसेती मिल्यौ, भर लीनो ग्रंकमाल ॥४६९॥ कहयो मुबारक साहनै, हौं श्रायो तुम ताक। जोधै बीकै हौ फिर्यौ, गनै न कोऊ साक ॥४७०॥ सबै डरै बहलोलते, ऊपर करै न कोइ। काम हमारो जल्लोजू, तुमते ह्वै तो होइ॥४७१॥ जलो कह्यौ बहलोलते, डर्यो न मेरो बाप। श्रव जो हौ वाते डरौ, खोर लगाऊं श्राप ॥४७२॥ खां जलाल तब कटक करि, गये जूं भनू माहि। फतिहखांनुके दल भगे, जूझ सक्यो को नाहि ॥४७३॥ तबहि मुबारकसाहकौ, दयो जूंभनू राज। फितहखांनु उत मरि गयो, पूजे सब मन काज ॥४७४॥ फतिहखांनु जब मरि गयो, सुत समस सिरमौर। महमदलां टीकौ कर्यौ, गई मुबारक ठौर ॥४७५॥ रह्यौ लुहागर जाइकै, खांनु जलाल जुधार। नागौरीकौ देत दुख, पकरें वोट पहार ॥४७६॥ सूनो फतिहपुर सुन्यो, चित बीदा ललचाइ। जानत काहू भांतिकै, गढ़मै पैठी जाइ।।४७७॥ बीदा दल बल जोरिकै, नरहर उतर्यो जाइ। खानुं दिलावरसौं मिल्यौ, बात कही समभाइ॥४७८॥ नांहि फतिहपुरमें कोउ, तुम चिल मोकी देहु। देउं रुपया दस सहस, ग्ररु इक तनया लेहु ॥४७६॥ सुनियहु बात पठांन कै, भाई है मन मांहि। देइ दमामो उठि चल्यो, गहर लगाई नांहि॥४८०॥ य्रावत गोवरै, उतरे दोउ स्राइ। भलो महूरत ना लहै, पैठे गढ़मैं जाइ ॥४८१॥ .

मानस दोर्यौ नगरकों, गयो लुहागर मांहि। यहै कहै दीवानजू, फिर गढ़ पावो नांहि ॥४८२॥ वीदा ग्राया कटक करि, खांनु दिलावर संग । श्रैसी कीन जुकरि सकै, तुम विन उनसीं जंग।।४८३।। जल्लीको वेटो वड़ी, दौलतखां तिह नाम। वात सुनत ही चिंद चल्यो, श्रचवन नीर हरांम ॥४८४॥ ग्राइ रही थोरी निसा, तव गढ़ पैठ्यो ग्रान। दौलतखां जल्लो नंदन, देत जैत नीसांन ॥४८५॥ तव वीदा विडुरन लगे, लाग्यो डरुन पठांन। दहदह हल खलभल भई, ग्राये दौलतखांन ॥४८६॥ ग्राप ग्रापकी भिज गयै, कमधज ग्रीर पठांन। वास परे ज्यों वाघकी, भग्गे गऊ उद्यांन ॥४८७॥ पाछैते ग्रायौ उतिह, खां जलाल चहुवांन। जैत भई है पुत्रकी, वहु मुख उपज्यो प्रांन ॥४८८॥

॥ सर्वेया ॥

खां जलाल, मरद मुंछाल, चौपानकौ घान मैदानमे कीनौ। छार करी है, छपोलिय जरिकै, मरिहिंकै जु लुहागर लीनौ। गंज ग्रंवेर, भये सव वरिय, टाक संमसखा ह्वै रह्यौ हीनौ। जूभनू ग्रानि, विठायो भुजा गहि, टीकौ मुवारकसाहको दीनौ ॥४८६॥

### श्री दीवान दौलतखांके पुत्र

१ नाहरखां, २ होंबनखां, ३ वाजीदखां। ॥ दोहा ॥ नाहरखां वाजीदखा, होवनखां जुभार। दौलतखां नदन नरिंद, तीनौ मरद मुछार ॥४६०॥

### दौलतखांको वखांन

जवहिं भये बस कालकै, खां जलाल सिरमीर। तव दौलतखां जांन कहि, वैठे उनकी ठीर ॥४६१॥

दौलतखांसी खेत चिंह, लरें सु ग्रैसी कौन। भै मानै भरमैं फिरै, दुर्जन छांडै भीन ॥४६२॥ वैरी श्राये नाक सव, घर भांकनकी श्रांन। श्राक ढ़ाक छपते फिरै, हाक धाक चहुवांन ॥४६३॥ बिरद बहत इन बातके, दौलतखां दीवांन। ना भाजौ जो भ्राइ हैं, लरन सात सुलतांन ॥४६४॥ श्रीर करी ही ग्रान यहु, नाहिन लेउ ग्रकोर। जैसी कौड़ीकौ गनौ, तैसी लाख करोर ॥४६५॥ स्रीर कहत हे बात यहु, जौ बिन पावै कोइ। कौड़ी हाथ न लाइ ही, ग्ररब खरब जो होइ॥४९६॥ श्रावै जिती श्रंगुस्ट तर, सीव न दाबंन देउ। श्रीर पराई भूमिकैं, रँचक दाबंन लेउ ॥४६७॥ दौलतखांमै ही कछू, रचनहारकी जोत। वचन जु मुखते उच्चरत, सोई निहचै होत ॥४६८॥ बीका ढोसी गयो हौ, उतते ग्रायो भाजि। ·····रंन चित चोख घरि, चल्यो उतिह दल साजि ॥४६६॥ पाटोधै डेरा भयो, तब पठये परधांन। लूनकरन चिट्ठी लिखी, करिकै बहुत गुमांन ॥५००॥ दौला चीठी देखितै, बैगौ मोपै श्राइ। जौ ग्रपनौ चाहैं भलौ, तौ कछु भुगत पठाइ।।५०१।। बाचत ही स्रति पर्जर्यो, खां जलालकौ पूत। कह्यौ कांम लै भाड़कौ, या चीठीमै मूत ॥५०२॥ परधांनिक देखते, मूत्यौ चीठी माहि। जरि वरिकै क्वैला भये, बोल सके कछु नांहि ॥५०३॥ वांधी अंचर वसीठके, बारू रेत मंगाई। लूनैकै सिर रेत है, जो नां लरिहै आई।।५०४॥

लूनेंसेती यी कह्यी, जो तूं चढ्यी तुपार। ग्राई जो ग्रायो नहीं, ती रासिन्भ ग्रसवार ॥५०५॥ परधांनिनकौ धके दै, काढ़े वाही वार। कह्यो बसीठ न मारिये, नांतर डारत मार ॥५०६॥ जवहि गये परघांन डाठ, सोच भयो पुर मांहि। तब दौलतखां यों कह्यौ, वाके घर सिर नांहि ॥५०७॥ लूनकरनकें ढिग गये, फीके मुख परधांन। सकल बचन परगट करे, कहे जु दीलतखांन ॥५०८॥ लूनकरन सुनि रिस भर्यो, तव यहु कर्यो विचार। स्रावत याकी मारिहै, पहलें ढोसी मार ॥५०६॥ उतते चढ़ि ढोसी गयो, दलवल लये श्रपार। ग्रागै रहत पठांन हे, नीके लरे जुकार ॥५१०॥ तुरक मान कीनी मदत, जॉनत सकल जहांन। हेंदू मारे खेत घर, भली पर्यी घमसांन ॥५११॥ लूनकरन मार्यौ उतिह, लूटि लयो सब साथ। तूरक मांन कवि जांन किह, भले लगाये हाथ ॥५१२॥ पहले हीते जो कह्यो, दीलतग्वां दीवान। सोई निवर्यो होइकै, ग्रचल बचंन चहुवान ॥५१३॥ दीलतखां वांकी वली, नां की गंज ताहि। डांकी वाजै जैतकी, सांकी मानहि साहि।।११४।। वांकै वांके ही वने, देखहुं जियहि विचार । जो बांकी करवार हैं, ती बाकी परवार ॥५१५॥ वाकैसाँ मूर्वी मिलै, तौ नाहिन ठहराइ। ज्यों कमान किन्न जांन किह, वानिह देत चलाइ।।५१६॥

सुलतांन वावरसुं दोलतखां मिल्यो। वावर काविनते चल्यां, ढीली देखन चाहि। भेष कलंदरको कर्यो. येक वाघ मंग ताहि॥११७॥

श्रावत श्रावत फतिहपुर, इक दिन निकस्यौ श्राइ। मिलि दीवांनसौ यों कह्यौ, ये क मंगावहु गाइ ॥५१८॥ भूखौ है दिन तीनकौ, बाघ हमारौ ग्राज। दीजै गाइ मंगाइकै, ज्यौ पूरै मन काज ॥५१६॥ दौलतखां दीवाननें, दीनी गाइ मंगाइ। देखौ मेरे देखतै, बछुवा कैसे खाई ॥ ४२०॥ मारनको वछुग्रा उठ्यौ, निकट तकी जब गाइ। हाक दई दीवांननै, सिघ सक्यौ नहिं जाइ।।४२१॥ बाघ चलै उठि गाइकै, फिर हटकै दीवांन। उहि ठौर ठाढ़ौ रहै, गऊ न पावै खांन ॥ ४२२॥ तब बाबरने यौ कह्यौ, खां देखह जु गाइ। जौ तुम यासौं यों करी, तौ""रि जाइ ॥५२३॥ डिस्ट करेरी सापुरस, सिंघ न सकै सहार। मद कुजरकौ सूकि है, सुनिकै सुभट हकार ॥ ५२४॥ बाबर जब इतते गयो, देख्यो म्रलवर जाइ। हसनखांनकै कटककैं, देखि रह्यो भरमाइ ॥४२४॥ उतते ढीलीको गयौ, तक्यों सिकंदर साह। पाछै काबिलकौ गयो, सकल हिद भ्रवगाह ॥ १२६॥ पूछन ग्राये लोग सब, ढिली मंडलकी बात। तब बाबरनैं यों कह्यौ, तकी तीनही जात ॥ १२०॥ तीन पूरष श्रैसे तके, सगरे हिदसतान। तिनकी सम कौ जगतमै, डिस्ट न ग्रावै ग्रान ॥५२८॥ सिकंदर ग्रापही, ढीलीको पतिसाह। पुनि मेवाती हसनखां, जाकै कटक ग्रथाह ॥५२६॥ तीजौ दौलतखा तक्यौ, नगर फतिहपुर ग्राइ। जाके डरते वाघहूं, मार सक्यो ना गाइ ॥४३०॥

दौलतखां चहुवानकै, कीजै कहा बखान। दीनदार दोवांन।।५३१॥

## दौलतखांनें गौर निरवांन मारे

लूट चले नागीरके, गांव गोरि निरवांन।
दौलतखां यहु बात सुनि, चढ्यौ बजे निसांन।।५३२॥
मारगमे घेरे सकल, गौर श्रौर निरवांन।
मच्यौ जुद्ध नारद नच्यौ, पर्यौ बहुत घमसांन।।५३३॥
जीते श्रंत दीवानजू, दुर्जन मारे कूट।
दौलतखां चहुवानने, लूट लइ सब लूंट ।।५३४॥
चढ्यौ श्रहेरै येक दिन, दौलतखां दीवांन।
वाज कुही बहरी जुरे, बासे संग श्रनग्यांन।।५३४॥
बहरी छाडी कूंजको, गई निकट श्राकास।
डिष्ट कहूं श्रावै नहीं, उठि श्राये तिज श्रास।।५३६॥
जात जात बहरी गई, उतरी जाइ हिसार।
उतिह बुलावत बाजकू ठाढे मीर सिकार।।५३७॥
सौपी लै सिकदारकौं, राखी करिकै प्यार।
दौलतखां यहु बात सुनि, लई हिसार कतार।।५३८॥

### दौलतखां आगै मुहबतखां साराखांनी भाग्यो

हौ सिकदार हिसारकी, नांव मुहबतखांन।
साराखांनी सैन सिज, ग्रायी लरन पठांन।।५३६।।
दौलतखा यहु बात सुनि, नासौ उतरे जाइ।
उतते वहु उतते चढ़े, मिली सैन है ग्राइ।।५४०।।
महवतखांनै दूरते, देख्यौ दौलतखांन।
मुख फीकौ उर धकधकी, बिचलन लागे प्रांन।।५४१।।

सूधी कही पठांननैं, अपनै दलसौं बात। दौलतखां चहुवानसौ, मौपें लर्यौ न जात ॥ ४४२॥ यौं कहि मिटि कै उठ चल्यौ, छूट गयौ है धीर। निकसि गयौ ज्यौ बाटमैं, तन उपजी भै पीर ॥५४३॥ देत दर्मामें जेतके, श्रायौ दौलतखांन। कोट सुभट संमिडिष्टहीं, मारत है चहुवांन ॥५४४॥ खां सहाबसौं खेत चढ़ि, नीकौ कर्यौ बचाव। जो को नातौ पालिहै, सो ना ताकत दाव ॥ १४४॥ ग्रापहि मारत ग्रापही, सु कर्माहिसो जात। गोत घाव जो कीजीये, मनहु करी श्रपघात ॥ ५४६॥ डारी येक डुराइये, डोरि हिडारि अनेक। जे उपजे रज येकते, है तिनकी रज येक ॥ ४४७॥ जो रज खोवै गोतकी, लजत नांहि ज्यो मांहि। कै वाहूमें रज नहीं, कै उहि रजकौ नांहि ॥५४८॥ दुख पावत दुख गोतकै, है सु तिलक कुल भ्रैन। फलिका पाइ पिरातु है, नींद न ग्रावत नैन ॥ ४४६॥ दौलतखांके सुभ वचन, सुनहु सबै दै चित्त। तीन बात दीवांनजू, कहत रहत यो नित्त ॥४४०॥ करता जानहु येक करि, जिन मन आनहु दोइ। सब रचना ग्रापै रची, संगी लयो न कोइ।।४४१।। धीरज देहु न छाड़िकै, डरहु न बिन करतार। कहा भयो दुर्जन भये, जीपै लाख हजार ॥ ११२॥ कहा भयो कवि जांन कहि, बैरी बकी कुबात। कबके गिर गिर कहत हैं, पै गिरना गिरजात ॥ ४ १ ॥ श्रौर कहत दीवांन जू, समभहु बात विवेक। न्याइ समै दुर्जन सजन, दोऊ जानहु येक ॥४५४॥

भयो सिकंदर छत्रपति, मर्यो जबहिं बहलोल। दौलतखां नाहिंन बदै, भुजबर करे किलोल।।५५५॥
! सबैया।

दौलतखा चहुवान ग्रपनै भुजनि पांनि होइ मितवारी हाथी ऋरि चीर मारी है। देखें गज सैंन तब रंचक बदै न कछु सूकै मद गज बाघ होइकै विदारी है ॥ सिंघकौं तकेते पल कल सारदूल होइ सारदूल देखकै भुजनि बर मारि है। नदन जलालखांकी बाज होइ ततकाल धावै खल दल जब तीतुर निहारि है ॥५५६॥ -दौलतखां चहुवांन मलिकै नागोरी मान तिमरके दलवल भीलि भात भंजे हैं। महबतखान साराखांनी हू भजाइ दीनौ गौर निरवान मारे गढ़ कोट गंजे है। श्ररिनं नारि वंन वंन """ पानीयो न पावै ऋंग मंजनन मंजे है । तनमै न भूषन न बसन भूखी डोलत मुख न तंबोर दिग ग्रंजन न ग्रंजे है ॥५५७॥

। देहि। भयो मुबारक साहक, वडड़ो खांन कमाल।
ताको दीनी भूभनू, ग्रौर सबै बित माल।।१५६।।
दूजौ पुत्र सहाबखां, ताकौ नौहां दीन।
जीयौ तौलौ उत रह्यौ, भईयाको ग्राधीन।।१५६॥
दोउ भइया जब मुये, गोनें छाड़ि जहांन।
पूत रहे इंन दुहुनके, तिनकौ करौ वखांन।।१६०॥
वेटा खांन कमालको, भीखनखां तिह नांव।
राज भूभनमं करै, वाकै वस पुर गांव।।१६१॥

बेटा खांन सहाबकी, महबतखां तिह नांम। भीखनखांसू चोख चित, पै नित करत सलाम।।५६२॥ भीखनखांहूने लख्यी, कपट महोबतखांन। तबते डिस्ट न जोरिहै, मनमें बढ़ी रिसांन ॥५६३॥ तब नौहांकों, छाडिकै, चल्यौ महोबतखान। म्राइ फतिहपुरमैं रह्यो, राख्यौ दौलतखांन ॥५६४॥ महबतखां बेटी दई, फदनखांनकी चाहि। ज्यों लै दैहै झूझनू, दैन जोड़ाये ग्राहि ॥५६५॥ केतक दिन सेवा करी, बहुरि बीनती कीन। मोकौं भीखनखांननैं, देस निकारी दीन ॥५६६ दौलतखां तब यों कह्यो, नौंहां तेरी श्राहि। देखें कौन निकारिहै, तूं उत बेगौ जाहि ॥५६७॥ जो भीखनखां ना रहै, मानस देहि पठाइ। वाकों नीकी भांतसों, राखीगी समभाइ ॥ ५६८॥ नौंहां बैठ्यौ जाइकै, जबहि महबतखांन। भीखनखा यहु बात सुनि, दल साजे ग्रनग्यांन ॥५६६॥ महबतलां तब सुनत ही, मानस दयो पठाइ। नाहरखां इतते चढ्यौ, पुंहच्यौ, बेगो जाइ।।५७०॥ इतते महबतखां चढ्यौ, उतते भीखमखांन । म्राभूसरकै ताल पर, भली पर्यौ घमसांन ॥५७१॥ नाहरखांकों देखिकै, भीखनखां थहराइ। जैसें नाहरकें तकें, बिभुकै भज्जे गाइ।।५७२।। भीखनखां तब भजि गयो, जीत्यो नाहरखांन। महबतलांकी भूंभनू, लै बैठाम्रो म्रांन ॥५७३॥ नाहरखां जुध जीतिकै, श्राये बजत नीसांन। गरै लगायो प्यारसौं, दौलतखां दीवांन।।५७४।।

जीली दौलतखां जिये, साके किये श्रपार। अंत न कोउ थिर रहै, या भूठै सैसार ॥५७५॥ द्वीवान नाहरखांके पुत्र

१ फदनखां, २ वहादरखां, ३ दिलावरखां।
॥ दोहा ॥ वड़ी फदनखां जानियो, ग्रीर वहादरखांन।
पुनहि दिलावरखांन है, जानि लेहु कहि जांन॥५७६॥
नाहरखांको वखान

।। दोहा ।। जवहि भये वस कालकें, दौलतखां सिरमौर। तव नाहरखां जांन कहि, भयौ पिताकी ठौर ॥५७७॥ करता दीनी लच्छिमी, निसदिन करत कलोल। पातुर चातुर रूप वर, बहुत लई है मोल ॥५७८॥ नचे प्रखारी रेन दिन, छिन छिन कौतिग होइ। राज मांन दीवान ये, रागलीन है दोइ।।५७६॥ मरद मुछार जुकार है, उठ्यो लहे बहु वंक। भी मानत है भोमिया, करै सिवारी संक।।५८०॥ वीकावतन सोचि कै, दूरि करि चित चोख। लूनकरन बेटी दई, उपज्यो ग्रति संतोख।।५८१।। पहलै वोल कियो हुती, जीवत लूनकरन। दई वजीरिन व्याहि कै, आये चरन सरन।।५८२।। जवहि सिकंदर मरि गयो, भयो बिराहिम साह। वाकौ हिन दिल्ली लई, वावर दई इलाह ॥५८३॥ भयो हमाउं पातसाह, वावर पाछै जान। सेरसाह पाछै भयी, समये नाहरखांन ॥५८४॥ सेरसाह ग्रादुर दयी, नाहरखांनु निहार। मामूं कहि बाते कहत, श्रीर करत बहु प्यार ॥५८५॥ सेरसाह ग्रेंसे कह्यौ, नगर आपुनै जाहु। कर्यो फतिहपुर पेसकस, घर वैठे तुम खाहु ।।५८६।।

चोवा नाहरखानकै, निकसत उत्तिम ग्राहि। बास मगंन ह्वै रीभिकैं, मांग लयो पतिसाहि ॥५८७॥

### महलको सवता

॥ दोहा ॥ अपने मनकी उकत सी, महल चिनायो येक । वैसौ जगमै श्रौर नां, घन दीवॉन बिवेक ॥५८८॥ पंद्रह सै जु तिरानुंवै, महल रच्यो दीवांन। भादौ सुदि आठै हुती, सोमवार किह जांन ॥५८९॥

### नाहरखांने जगमाल पंवार भजायो

नागौरी खां पर चढचो, राना दल बल साज। इनहू सुनि मांडे चरन, ही भ्रागैकी लाज।।५६०॥ कूरम कमधज सकल ही, मांनत खांकी ग्रान। दिल्लीकौं जानत नहीं, बदत न मुगल पठान ॥५६१॥ म्राये गांगा जैतसी, सूजा पिथीं राज। ग्रीर भोमिया निकटके, सब ग्राये करि साज ॥५६२॥ नागोरी चिठ्ठी लिखी, टेरे नाहरखांन। रानैकौ स्रांवन सुन्यौ, चढ्यो तंत दीवांन ॥५६३॥ नीकी सैन बनाइ कै, चक्रवती चहुवांन। निकट गये नागौरकं, देत जैत नीसांन ॥५६४॥ उतिह जाइ श्रैसें सुन्यौ, नागोरी गढ़ मांहि। रानौ बाहर कोस पर, निकसि लरत है नांहि ॥५६५॥ रिस उपजी चहुवान चित, नां पैठ्यौ नागौर। तीन कोस आगै गयो, सुभटनिकौ सिरमौर ॥५६६॥ खां सुनि पाई बात यहु, मानस दयो पठाइ। चले अकेले तुम कहां, हमपै उतरौ आइ।।४६७।। नाहरखां तब यों कह्यौ, रानौ उतर्यौ पास। वोट गही तुम क्ोटकी, नाहिन लेत निकास ॥५६८॥

हौ पाछै ग्रावत नहीं, ग्रागै उतर्यौ जाइ। जो मिलबेकी हौस है, इतिह मिलहु तुम ग्राइ ॥५६६॥ नागौरी खां सुनत ही, चढ्यौ वजे नीसांन। म्रायो नाहरखांनपै, मिलि सुख उपज्यो प्रान ॥६००॥ तब रानों यह बात सुनि, निसही गयो पराइ। हाक धाक सुनि सुभटकी, काइर क्यों ठहराइ ।।६०१॥ खाँ उठि दीर्यौ खोजहीं, जित जित निकस्यो रांन। **ग्रागै पाछै जात है, जैसें रैन बिहान ॥६०२॥** राना बर्यौ पहाड़में, फिरी सैन नागीर। गांव लये सब लूटि कै, बंची न कोऊ ठौर ॥६०३॥ म्रावत है ये उमंगसीं, लूट चले चित चाइ। तब जगमाल पंवारनै, मांनस दयो पठाइ ॥६०४॥ करत जाहु रजपूत मुहि, जो तुम मैं रज होइ। पहुँची जी ठाढ़े रही, पहर येक कै दोइ ॥६०५॥ रानैनै ग्रजमेर मुहि, सौपी ही कर प्यार। देस लूंटि कै तुम चले, करत जाहु इक रार ।।६०६।। किनही मुख लायो नही, तव उठि चल्यो वसीठ। काहूको नाही वदै, गार देत मुख ढीठ।।६०७॥ नाहरखां यहु वात सुनि, नाहिन सक्यो सहार। मानस तवही पंवार की, श्रपतन लयो हंकार ॥६०८॥ हरयें हरये श्राइयहु, भाषहु जाइ पँवार। हौ नाहरखां वागरी, जाउं न विना जुहार ॥६०६॥ नाहरखां ठाढे रहे, ग्रीर गये सव छाडि। नां राखी पहिचान कछ्, ना रजवटकी ग्राडि ॥६१०॥ नागोरी नगरी तकी, वीकै वीकानेर। सूजै ताक्यी अमरसर, ग्रांवरै ग्रांवेर ॥६११॥

नाहरखाँ ,निहचल रह्यौ, धरि ग्रपनै मनि धीर। क्यों न होइ जिह बंसमै, पिरथी रा हमीर ॥६१२॥ मारग तकै पंवारकी, मकरानैकै ताल। ताही मै बहु दल लये, भ्रायो डिठ जगमाल ॥६१३॥ फौजदार भ्रजमेरकौ, हौ जगमाल पँवार। रानैकै दल बल लये, हय नर ग्रमित ग्रपार ॥६१४॥ दहूं वोर बांटी ग्रनी, बनी सैन जुभार। छुटत है गोली घनी, वरिपा बान ग्रपार ॥६१५॥ ॥ गैनन्द्रह्नन्द् ॥ उमडे कटक दहुं वोरके, घमंडे मनौ घनस्याँम । हथियार चमकत देखीये, ज्यों वीजुरी अभिरांम ॥६१६॥ इंद जैसै गज्जिहै, त्यों बज्जिहै नीसांन। बुंद नाई बरसिहै, बरिखा लग्गी बहु बांन ॥६१७॥ छेद करिहै ग्रंगमै, चलिहै छछोहे बांन । कटिहै कटि मुंड कर, जित लागि है किरपांन ।।६१८।। चहुवांन पंवार मिलिकै, कर्यौ है घमसांन। सुभट सुभटिन लरि मरै हैं, पर्यौ कीचक धान ॥६१६॥ खेल जुद्धकै खेले भले, जोव रची धमाल। लरत नांहिन मिटे रंचक, कटे मरद मुंछाल ॥६२०॥ चले नारे खार रत भयो, लाल सगरो ताल। म्रंत जीत्यो खांन नाहर, भाजियो जगमाल ॥६२१॥ नाहरखांने खेत चिंह, पूठ कहूं ना दीन। ॥ दोहा ॥ दौलतखांकै नंदनै, भ्रागै ही धस लीन।।६२२।। ।। सत्रैया।। दौलतखां नंदन जग बंदन नाहरखां नाहर है मानौ। चढ़ै तुरंग कुरंग होहिं ग्ररि गउवनकी ज्यों परत भगाँनौ। मकरानै जगमाल भजायौ हाक धाक भै मानत रानौ। जाकी भुजा प्यारकर पकरी महबतखां ज्यों पार लगानौ ॥६२३॥

# श्री दीवांन फदनखांके पुत्र

१ ताजखाँ, २ पेरोजखाँ, ३ दरियाखां । || दोहा || ताजखांनु पेरोजखां, तीजौ दरियाखाँन । फदनखांनुके नंद है, पर्गट सकल जहांन ।।६२४।।

#### अथ फद्नखांको बखांन

जबहिं भये बस कालके, नाहरखां सिरमौर। ॥ दोहा ॥ तबहि फदन खां जांन कहि, बैठे उनकी ठौर ॥६ं२५॥ फदन खांन दीवानकै, ग्यान दयौ करतार। सम लुकमॉन हकीमकी, देत सकल सैसार ।।६२६।। दिल्ली मांह सलेम साह, भयो जवहि पतिसाहि। कीनी बहुत पठांननै, फदन खांनकी चाहि ॥६२७॥ महबतखां सुत खिदरखां, फदन खांनके पास। ठाढ़ौ हौ पतिसाहनै, ग्रैसें कर्यौ प्रकास ॥६२८॥ फदन खांन तूं भ्राव इत, वहन तिहारी ठौर। कहा भयौ भइया भये, तूं सबमें सिरमौर ।।६२६।। वहुर हुमायों आइ कै, भयो दिल्ली सुलतांन। फदन खांनुकौ टेरकें, दीनौ म्रादुर मांन ॥६३०॥ जव ग्रकवर दिल्ली भयो, साहिनकी मनसाह। फदन खांन दीवांनसौ, कीनौ हेत निबाह ।।६३१।। श्रमित प्यार निसदिन करत, श्रकवर साह सुजांन। फदन खांनु चहुवांनकौ, जगुमै बाढ्यौ मान।।६३२॥ करी बीनती बीरबल, देखि छत्रपति प्यार। इत्ती मया तुम करत हौ, या पर कौन विचार ॥६३३॥ पातसाह तब यों कह्यौ, सुनि वर वीर बिचार। श्रौर बड़े मेरे किये, ये कीने करतार ॥६३४॥ साढ़े तीन कुली कहै, रजपूतनकी जात। तोहि कही समुभाइ कै, सुनि लै तिनकी वात ॥६३५॥

चाहुवाँन तुंवर दुतीय, तीजी ग्राहि पंवार।
ग्राधेमें सगरे कुली, साढ़े तीन बिचार।।६३६॥
जैसें सब बाजित्रमें, है बड़डी नीसांन।
तैसें सब ही जातमें, बडो गोत चहुवांन।।६३७॥
फदन खांनु सीं यों कह्यो, छत्रपति ग्रकवर साहि।
हमसीं तुम नातौ करहु, पूजै मनकी चाहि।।६३८॥
ग्रकवरकीं वेटी दई, फदन खानुं चहुवांन।
बढ्यौ प्यार बहु प्यारमें,ग्रिति सुख उपज्ये प्रांन।।६३६॥
पातसाहकौ नां परै, भुमियनकौ पितयार।
हेंदू गुमरह होत हैं, फिरत न लावै बार।।६४०॥
तौ हौं मनसब देउ तुम, जो तुम देहु जमांन।
तब सबके जामिन भये, फदन खानुं चहुवांन।।६४१॥
राइसालकी बांहि गहि, फदन खानुं सुलतांन।
दरबारी करवाइ कैं, द्यायों मनसब मांन।।६४२॥

#### फद्न खांने बीदावत भगायो

|| दोहा || बीदावत नाहिंन रहत, चोरी किर किर जाहि |
फदन खांन दीवानने, रोस घर्यो जिय मांहि ।।६४३।।
बदत न बीकानेरकी, फदन खांनु दीवांन ।
दल कर बीदाहद गये, देत निडर नीसांन ।।६४४।।
पहुंचे छापर दूंनपुर, बीदे गये पराइ ।

लर न सके दीवांनसी, छूटे सबके पाइ ॥६४५॥ बीदाहदहि विध्वंस कै, श्राये है दीवांन। वीदावत बन्यों चले, करि चोरीकी श्रांन॥६४६॥

# फद्न खांने छापोली वा पूष मारी

||दोहा || निरवाननि ऊपर चढ़े, किर कै कोप दीवांन । लये सुभट पखरैत बहु, देत जैत नीसांन ।।६४७॥-

निरबांनिन पर जांन किह, वहुत परी है मारि।
छापौरी ग्ररु पूंख पुनि, जारि वारि की छारि।।६४८।।
फदन खांनसी लिर सकै, ग्रैसी कौन जूकार।
नाहरखांके नंदकी, मानत सब सेंसार।।६४६।।
।। सवैया।। नाहरखाँनु निरंद नराधिप नंदन फदनखांनु सिर मौर।
करिदल गयो दून पुर छापर, ना ठहराइ सके राठौर।
छापौरी ग्ररु पुंख रौष ह्वै धूरि मिलाई यैक्कै दोर।
भये सहाइ वहादरखांके ले कै दई भूंकनू ठौर।।६५०।।

## श्री दीवांन ताजखांके पुत्र

१ महमदला, २ महमूदलां, ३ सेरलां, ४ जमाललां, ५ जललखां, ६ मुजफरलां, ७ हैबतलां, द हबीबलां। ॥ दोहा।। महमदलां महमूदलां, सेरलांनु दीदार। लांन जमाल जलाललां, मुजफरलां जूभार।।६५१॥ हैबतलां जु हबीबलां, अष्ट ताजलां नंद। ये लागत हैं चंदसे, और सिवारी मंद।।६५२॥

### ताजखांको बखांन

शिदोहा।। जबिह भये बस कालके, फदन खानुं सिरमौर। तबिह ताजखां जॉन किह, बैठे उनकी ठौर।।६५३।। ताजखांनकै रूपकी, परी जगतमें रौर। विन पूछयौ ही जानिये, ग्राहि बंस सिरमौर।।६५४।। उजियारें दौलत खां, सुन्यो रूप दीवांन। तब चितराइ मगांइ कै, रीझ्यो देखि पठांन।।६५४।।

#### ताजखांकी फतिह

॥ दोहा ॥ ग्रलवर ते दल कर चढ़ें, ताजखानुं चहुवांन । मारी सारां खरकरी, पुनि गढ़ येदल खान ॥६५६॥ म्लिक ताजकी लूंटि कै, ताजखानुं चहुवांन। थांनी रैबारी हन्यी, जानत् सकल जहांन।।६४७॥

॥ सबैया।। अलवर ते दलवल कर धायो तरवार ताजखानु चहुंवांन । मारी सारां श्रीर खरकरी लूटि लयो गढ येदलखांनु । मिलक ताजकों भंजि गंजिक राइमलिंह हरखे दीवांनु । विचरायौ रैवारी थांनौ प्रगट्यौ है जसु सकल जहांनु।। ६५ ८।।

॥ दोहा ॥ ताजखांन की बड़ी सुत, महमदखांनु चहुवान ।
ग्यानवंत दाता सुभट, सम को नांही ग्रान ॥६५६॥
अरथ दुर्यो ततिछन लहत, चातुर ग्यान ग्रपार।
इंछचा पूरत सकलकी, महमदेखां दातार ॥६६०॥

### श्री दीवांन महमदखांके पुत्र

१ म्रलिफखां, २ इबराहिमखां, ३ सरमसतखां ।
॥ दोहा ॥ म्रलिफखांनु कुल तिलक है, पुनि इबराहिमखांन ।
तीजौ खां सरमसत है, जानि लेहु कहि जांन ॥६६१॥

# महमद्खांकी फतिह

||दोहा || महमदखां साधे भलै, क्यारौ पुनि बैराठ।
करवर कैंबर जांन किह, जेर करी है राठ।।६६२॥
कुभकरन मांडन नंदन, कूपावत राठौर।
दीनौ खेत खिसाइ कै, महमदखां सिरमीर।।६६३॥

॥ सवैया॥ ताजलांनु सुत तिलक सुभट मैं महमदलांनु मरद मुछार।
विपारी ग्ररु बैराठ तेग बर साधे ग्रिरि लागे पग हार।
कुंभकरन मांडनको नंदन खैत खिसाय दयो जू आर।
दीनदार सरदार छबीलो भोज करन सम बुद्धि दातार॥६६४॥

||दोहा || भर तरुनापै मरि गये, महमद खां चहुवांन ।
पूत पितापहलें मरै, यातें कठिन न ग्राँन ।।६६४।।

ग्रति दुखि पायो ताज खां, पै कछ नांहि बसाइ।
रिदन कर ग्रसुवां विना, कछ हाथ निह ग्राइ।।६६६।।
पाछें रह्यो सपूत अति, ग्रलिफ खाँनु चहुवान।
पेतेंकें सिर कर धरचो, ताजखानुं दीवांन।।६६७।।
पातसाह पें ले गये, पोतेंको दीवांन।
मेरे घरमें यहु वड़ौ, याकौ दीजै मांन।।६६⊏।।
कीनौ प्यार जलालदी, सुनी ताजखां बात।
होनहार विरवा तक्यो, चिकनें चिकने पात।।६६६।।
जोलौ जीये ताजखां, रखे ग्रलिफखां संग।
पल न्यारे नाहिंन करें, है मानौ ग्ररधंग।।६७०।।

श्री नवाव अलिफखांके पुत्र

१ दौलतखां, २ न्यामत खां, ३ सरीफखां, ४ जरीफखां, ५ फकीरखां।

॥देशा॥ वडड़ी दीलत खाँनु है, दूजी न्यामत खांन। खांन सरीफ जरीफ खां, पुनि फकीर खां जांन।।६७१॥

#### नवाव ऋिकफखांन वखांन

॥ दोहा॥ जबिह भये बस कालके, ताजखाँनु सिरमौर।
ग्रिलफखांनु दीवांन तव, बैठै उनकी ठौर।।६७२॥
टीकै दयो जलाल दी, गज घोड़ा सरपाव।
नगर फितहपुर पुनि दयो, छत्रपित ग्रायो भाव।।६७३॥
पातसाह कीनी मया, बाढ्यौ मनसब मांन।
दयो फितहपुर छत्रपित, लिखि ग्रपनो फुरमांन।।६७४॥
ग्रिलफ खांनु दीवानकै, ग्रानंद बढ्यो प्रांन।
पठय दयो फुरमांन घर, ग्रिलफखांनु ततकाल।
स्याँमदास मानै नहीं, कूरम सुत गोपाल।।६७४॥
हुतौ फितहपुरमै तबही, सेरखांनु सिकदार।
कूरम दये निकारि कै, जीत्यौ राइ मुछार।।६७६॥

नंद बहादुर खांनकी, समसखांनु सिरमीर। पिता मुवौ तव भूँभनू, बैठ्यौ उनकी ठौर ॥६७७॥ भइया भ्रौर बदै नही, निस बासुर दुख देत। म्रलिफ खांन दरगह गये, संग म्रापुनै लेत्र,।।६७८।। समसखांनकी बांहि गहि, ग्रलिफखांन दीवांन। लै मिलयौ पतिसाहकौ, द्यायो मनसब मांन ॥६७६॥ श्रवलौं यों श्राई चली, श्रैसौ करम इलाहि। वहै भूंभनू ह्वै बड़ौ, करै फितहपुर जाहि ।।६८०।। ग्रकबर भुक्यौ पहारसौं, बहुत भयो चितभंग। जगतसिंघ पठयो उतिह, ऋलिफखानु दै संग ।।६८१।। पैठे जाइ पहारमें, जगतसिंघकै साथ। द्रुवनर्निकौं दीवान जू, नीके लाये हाथ ।।६८२।। मारी जाइ धमेहरी, ग्रौर तिहारा गांव। बासो बिचरचो खेत चिंढ, भली भयो जगु नांव ॥६८३॥ राजा भ्राप तिलोकचंद, डरत मिल्यौ है भ्राइ। संग लाइ कै ले गये, पातसाहकै पाइ।।६८४।। रानै ऊपर जब चढ़े, रिस घर साह सलेम। म्रलिफखानुं पतिसाहि पै, मांगि लये करि पेम ॥६८५॥ बाटे थाने जाइ उत, साहि सलेम विचार। थानौं दीनो सादरी, ग्रलिफखांन सरदार ॥६८६॥ दीवानने रानेंको थानो मारचो

॥दोहा॥

रानैकी थानी तक्यी, ग्रिलफखानुं सिरमीर।
चक्रवती चहुवानने, उत की कीनी दौर।।६८७।।
परी लराई ग्रित भली, चली बात सैसार।
रानैके दल ग्रिलफखां, मारे ग्रिमित ग्रिपार।।६८८।।
तबिह चिनायो चौंतरा, ग्रिर सिर काटि ग्रिपार।
लूंट बहुत ही कर चढ़ी, सुजस भयो सैसार।।६८९।।

तव रानौ यह वात सुनि, काटि काटि कर खाइ।

पं ग्रमरा दीवानकै, थानै सक्यौ न आइ।।६६०।।

ऊंटौलै हो समसखां, उत ग्रायौ कर साथ।

रानैकौ चहुवांननै, भले लगाये हाथ।।६६१।।

सहजादै यह वात सुनि, कीनौ प्यार ग्रपार।

कह्यौ ग्रलिफखां समसखां, जुगल वड़े जूभार।।६६२।।

जविह भये वस कालके, ग्रकवर साह जलाल।

वैठ्यौ तवही तखत पर, साह सलेम मूंछाल।।६६३।।

जवते बैठे तखत पर, जहांगीर हुव नाम।

निस दिन आठौ जाममें, देवै ही सूं काम।।६६४।।

ग्रलिफखांन दीवानसौ, वहुतै किरपा कीन।

नगर फितहपुर प्यार कर, लाल मुहर किर दीन।।६६४।।

राइ मनोहर अलिफखां, पठय दये मेवात।

मेव सेव लागे करन, भेट देहिं दिन रात।।६६६।।

#### द्लपत ऊपर विदा भंथे

॥दोहा॥ दलपत वीकानेरीये, कटक करे ग्रनग्यांन ।

बदत नही पितसाहको, लूँटत फिरत जहांन ।।६६७।।

दलै भजायो ज्याव दी, कर दल सरसे जाइ।

बित लूट्यो पितसाहको, फूल्यो ग्रंग न माइ।।६६८।।

वात सुनत पितसाहके, रिस न समाई अंग।

पठये सैख कवीर पुनि, ग्रलिफखांनु जुग संग।।६६६।।

वीस ग्रौर उमराव सग, चले लरनके चाइ।

दलपित रिह नांही सक्यो, सरसे उतरे ग्राइ।।७००।।

सरसे माहि लराई भई उमरावनिसों

॥ दोहा ॥ पानी ऊपर ग्रापमं, मच्यौ पिक दिन जुद्ध। ग्रपने ग्रपने कटक लै, ग्रायै सबै विरुद्ध।।७०१॥

येक भये उमराव सव, ग्रापुनमै करि ग्रांन। येक वोर इकईस है, येक वोर दीवांन।।७०२।। छ्रटे गोली नाल वहु, फूटैं हय गय मुंड। कूटैं कर करवार लै, टूटै सुभटनि भुंड।।७०३।। गज सेती गज लरत है, बजत सारसी सार। सुभट सुभट लट पट भये, करत मार ही मार ॥७०४॥ इत उत कै मूये सुभट, साहस सत सधीर। बीच परे तब ग्राइ कै, ग्रापुन सैख कबीर ॥७०५॥ कीनी सैख कबीरनै, मनोहार दीवांन। पहलैं हाथ लगाइ ग्रति, पाइ लगाये ग्रांन ॥७०६॥ येक लरचो इकईस सौं, करता रखी पटीठ। सवको भंजत ग्रलिफलां, सैख न होत बसीठ।।७०७।। म्रलिफखांन उमराव सब, करे तेग वरजेर। मालामें मनके बहुत, पै पूजत ना मेर ॥७०८॥ बहुरौ येक मतौ कियो, सबननि मिलि दीवांन। दलपति पर दल कर चढ़े, बजत जैत नीसांन ॥७०६॥ भाठूमे दलपति हुतौ, संग बहुत सरदार। उमंडे दल पतिसाहके, ज्यों घन घटा ग्रपार ॥७१०॥ गोल चंदोल भये जब कोउ, जरंगोल वरंगोल। ऋ लिफ खांनु दीवान तब, श्रपुन भयो हिरोल ॥७११॥ जबिह स्राइ सनमुख भये, स्रलिफखांनु सिरमीर। सही न हींल हिरौलकी, भाजि चल्यी राठौर ॥७१२॥ दलनि दबायो जाइ कै, तब दलपत बिललाइ। खांन जलाल मुछालसीं, पठयो यहै कहाइ ॥७१३॥ तुम मेरे भइया बड़े, श्रीर कहूं ही काहि। ग्रलिफ खांन जू सौं कही, थांभै दल पतिसाहि ॥७१४॥ . लूंनकरन परतापसी, राजा जोधा माल।
उनकी नाती देखि कै, होहुं अविह प्रतिपाल।।७१५।।
इन पांचों दीनी सुता, सुतौ इिंह दिन काज।
तुम विन ग्रैसी कौन है, जिहि भुमियांकी लाज।।७१६।।
तव दल थांभे अलिफखां, दलपित भयो उवार।
फिर पठयो पितसाह पैं, कीनी प्यार अपार।।७१७।।
टेरचो सेख कवीर जव, दिल्लीके सुलतांन।
ग्रायो वाकी ठौर तव, इतिह मुबाराखांन।।७१८।।

### भिवांनी फतह की

॥ दोहा॥ तब दीवांन पठान मिलि, चले भिवानी कोप।
ग्रागं जाटू जावले, रहे भलें पग रोप ॥७१६॥
लागे गढ़ई जाइ कै, गोली चली ग्रपार।
को ग्रागं पग नां धरे, डरपैक ग्रसवार ॥७२०॥
तव उमड़े दीवांन दल, डारी गढई तोरि।
जो जाटू सनमुख भयो, मारचो मीड मरोरि ॥७२१॥
दंत तिनौलेक भजे, जाटू तजिक ठांव।
सुजसु भयो दीवांनकी, लूट लयो सव गांव॥७२२॥

## मेवातकी फौजदारी पाई

बोलि लयो पितसाहनै, ग्रिलिफलांनु सिरमीर।
कह्यी ग्रविह मेवात पर, करहु येक तुम दीर।।७२३।।
दै हय गज सरपाव ग्ररु, मन सब बहुत बढ़ाइ।
विदा किये मेवातकों, चाहुवांन चित चाइ।।७२४।।
ग्रावत हीसारां प्रथम, मारि मिलाई छार।
जे भाजे तेई बचे, मरे करी जिन रार।।७२४।।
कारहंडै डेरे कीये, फिरूं सारां की मार।
मेव मिले उत ग्राइ कें, ग्रैसी मानी हार।।७२६॥

पेस करी घोरी तुपक, बसे तलहटी भ्राइ। इनिह साधि तबघन हटौ, नीकै मारचौ जाइ। १७२७।। उतहू मेव भले लरे, मरे परे ह्वै टूक। उपजी रौर पहारमैं, धार धारमें कूक। १७२८।। सगरै जंबू दीपमै, पुहंची है यह बात। अलिफखांन नीकी करी, पात पात मेवात। १७२६।।

# द्ञ्जिनकों बिदा भये

बिदा कीये पतिसाहनै, दिन्छनकौ दीवांन। सहिजादै परवेज संग, दलकौ भ्राइ न ग्यांन ॥७३०॥ पुँहचे जब बुरहानपुर, थानें बांटे सर्ब। तब मलिकापुर ऋलिफखां, लीनों रजवट गर्ब।।७३१।। सहिजादे चढ़ि ग्रापहू, गये येदलाबाद। ग्रागैकौ पठये कटक, चले लये मंनबाद ॥७३२॥ खांनिन खां आपुन चढ़े, लोदी खांन जहान। ग्रबदुल्लह जखमी चढ़े, ग्रौर चढ़े बहु खांन ॥७३३॥ मानसिंघ कूरम चढ़े, राइसिंघ राठौर। काकी काकी नांव ल्यी, चढ़े बहुत सिरमीर ॥७३४॥ म्रबर म्रायौ साजि दल, गनती म्रावै नांहि। ° जैसे वादर देखियें, अनगनं अंबर मांहि।।७३४।। येकल राईकी भली, श्रवदुल्लह सिरमौर। म्रंत चरन पै छुटि गये, ठाहर सके न ठौर ॥७३६॥ अबदुल्लहके बिचरतै, विचर भई दल मांहि। त्राये सब वुरहानपुर, कहूं रह्यो को नॉहि ॥७३७॥ थांने सबही उठि गये, रह्यौ नहीं को ठोरं। मलिकापुर बैठे रहे, ग्रलिफखांनु सिरमौर ।।७३८॥ सव मीतिन चिठी लिखी, तुम रहिहों किहि काज। पंच करें सो कीजिये, यामें कैसी लाज ॥७३६॥

उतर लिंख्यो दीवान जू, तुम पीरत मो पीर। '
पै हीं कैसे आइ ही, लागै लाज हमीर ।।७४०।।
दिन्छनके दल अति प्रवल, चिल आये चहुंवोर।
दिस दिस धुखासे घसे, दुंदभ घंनकी घोर ।।७४१।।
मिलकापुर घेरौ कीयौ, दिन्छनके दल आन।
दहूं वोर छूटन लगे, गोली गोला वांन ।।७४२।।
दहूं दलते गोली चलै, जांन सु यहै सुभाइ।
मरन संदेसै देत है, जुगल वोरते आइ।।७४३।।
मिलकापुर लै ना सके, किर वहुत ही रार।
दछनी दल दीवानके, आगे भाजे हार।।७४४।।
बात मुनी परवेजनें, रहे न थानें आंन।
मिलकापुर लिरके रख्यौ, अलिफखानुं चहुवांन।।७४४।।
सहजादै तब यों कह्यो, अलिफखानुं चहुवांन।
आटलखांन है साचली, असी सुभट न आंन।।७४६।।
दीवांन ने थांने साधे

॥ दोहा ॥ भीलनकी थानों कठन, लेत न को उमराइ।

मिलकापुरते अलिफखां, तब उत दयो. पठाइ। १७४७।।

ढील नैकु लाई नहीं, भील हने तब जाइ।

परी पपीलक बापरी, तर पीलकें पाइ। १७४८।।

बहुर जालवापुर गये, सार्घे सब मैवास।

सगर जगमें पर्गटी, सुजस फूलकी बास। १७४६।।

उतते कीनी जाइ कै, फितह फितहपुर गांव।

अलफखांन दीवांनकी, भयी जगतमें नांव। १०५०।।

ना छाड़ै मेवासकी, यहै अलिफखां टेव।

श्राइ मिले स्यो गांवके, लागे करने सेव। १०५१।।

श्रिलफखानुं चहुवान पर, श्रायो छत्रपित भाव।

मनसब बहुत बढ़ाइ कै, करची बड़ी उमराव। १७५२।।

' दच्छिनमै दीवान जू, घरही दौलत खांन। सीवारी सब दल मलें, श्रपनै ही भुज पांन ।।७५३॥ बीदावत चोरी करै, बरज्यौ मानत नांहि। दौलतखां दल कर चढ्यौ, रोस घरचो मन मांहि ॥७५४॥ बीदावत लरि नां सके, भाजे बदन दुराइ। गांव फूक बहुरे मियां, जैत नीसांन बजाइ।।७५५॥ पाटौधै जु रसूलपुर, कूरम बसत ग्रपार। मग मारत चोरी करत, दरगह भई पुकार ॥७५६॥ कह्यौ महोबत खांनसूं, तब ग्रैसैं पतिसाहि। कूरम धूर मिलाइ है, ग्रैसौ कोऊ ग्राहि ॥७५७॥ कह्यौ महोबत खांन तब, ग्रैसों दौलत खांन। सुनत छत्रपति मया करि, टेरे लिख फुरमांन ॥७५८॥ मिले जाइ ग्रजमेरमैं, दूलह दौलत खांन। जहांगीर बहु प्यार करि, दीनौ म्रादुर मांन ॥७५६॥ पातसाह ग्रैसे कह्यौ, सूजावत है चोर। छीन लई है सगर पैं, पटी श्रापनै जोर ॥७६०॥ पटी लेहु जागीरमैं, उनको देहु निकार। जो तुम ते यों होत नां, उतर देहु बिचार ॥७६१॥ दौलतखां तसलीम करि, ग्रैसैं कियौ बिचार। लरहिं तौ काटौं सीस उन, ना तर देऊं निकार ॥७६२॥ दयो तुरी सरपाव तब, जहांगीर परबीन। जुगल पटी दीवांनकै, मनसबमैं लिख दीन ॥७६३॥ बिदा होइ पतिसाहते, श्राये दौलत खांन। ग्रपनी रज भुज बल मंगन, गनत न काहू ग्रांन ॥७६४॥ कछवाहिनसी यों कह्यी, दौलतखां चहुवांन। पटी हमारी छाड़ि कै, जाहू कहूं तुम स्रांन ॥७६५॥ नरिवंकी सांभी करहु, जो तुम छाडि न जात। द्रं त्रातिनमें सोच कें, करि निवरी इक वात ॥७६६॥ यछवाहनि तब यो कह्यी, ग्रैसी कीन मुछार। जो इन पटिइन मांहि तं, हमकी दैत निकार ॥७६७॥ राइसिंघ रानी सगर, सके न हमकी काढ़। छाड़ि दई जागीर ही, तुम नही उनते बाढ़ ॥७६८॥ खुसरों वीतरवीत खां, श्रीर श्रविया सेख। नाधि हमें नांही सके, तुम भूले का देख ॥७६६॥ दीनतावा ये बान मुनि, दल करि चढ्यी रिसाइ। भाजि गये कूरम सकल, सके नाहि ठहराइ।।७७०॥ दुंदभ सुनि कूरम गये, ग्राप आपकी नासि। गऊंवनमें मानी परी, पचाननकी वास ॥७७१॥ माधो नग्हर कुटब लै, भाजे ज्यो म्रिगडार। नाहरखा ग्रैमें गयो, जैसे जात सियार ॥७७२॥ गोकल गिरधरकै नंदन, कीनी आइ जुहार। र्दानतत्वा की दिप्ट को, द्रुवनं न सके संहार ॥७७३॥ पटिइनमें ते कोप करि, काढ्यो नरहर दास। कृटव सहित तव जाइकें, कीयो लुहारू वास ॥७७४॥ भादीवासीमें रह्यौ, माधी करि मनुहार। निस वासुर चोरी करै, सगरै हुई पुकार ॥७७४॥ दौलतला चहुवांन तव, मानस दयो पठाइ। भादीवासी छाड़ि दै, कै ही मारो ग्राइ।।७७६।। तव माथोने यों कह्यौ, हौ मारचौ नां जात। पातसाहको नां वदीं, नांहि सुनी तुम बात ॥७७७॥ दीलतखा यह वात सुनि, साजे कटक अपार। तवल निसान वजाइकै, चढ़ची न लाई वार ॥७७८॥

श्रागै माधी दल कीयो, लै सेखावत सर्व। श्रनगंन कटक निहार कै, बहुत बढ़चौ मन गर्व ॥७७६॥ दौलतखां चहुवांन जब, नेरैं लाग्यो म्राइ। तब माधो लर नां सक्यौ, डरकें गयौ पराइ ॥७८०॥ बित बसई सब तजि गयो, जब दल पहुंचे आइ। लूटी नांहि दयाल ह्वै, दी चहुवांन पठाङ् ॥७८१॥ जुद्ध करै ताकी हनै, दूलहु दौलतखांन। भाजेकौ मारे नहीं, यहै बांनि चहुवांन ॥७८२॥ नरहर पाई भ्रलिफखां, दीनी भ्राप दिलेस। तबहिं चढ़चौ दल साजि कै, दौलतखांमु नरेस ॥७८३॥ नरहर नाहर दल सजे, लिर नां सके निदान। नाहरखांकौ दी सुता, गहें चरन चहुवांन ॥७५४॥ म्रलिफ खांन वीवांनकी, बहुत बढ़ी परतीति। दयो उदैपुर बारुवो, पातसाह करि पीति ॥७८५॥ गिरधर ग्रलखांसु लिख्यो, उनको दखल न देह। जो वै ग्रावै लरनकौ, तौ सनमुख ह्वै लेह ॥७८६॥ दौलतखां ग्रैसे लिंख्यी, ग्रलखां जाहि पराइ। श्रापुनते निकसै नहीं, तौं हौ काढ़ौ श्राइ ॥७८७॥ ग्रलखां तब ग्रैसै लिख्यी, मेरे पाइ पतार। ग्रैसौ जोघा कौन है, सकै जु मोहि निकार ॥७८८॥ दौलतखां यहु बात सुनि, कर दल चढ़चौ रिसाइ। सनमुख ह्वै नाहिन सक्यौ, ग्रलखां गयो पराइ।।७८६॥ ग्रलखां भाजत फिरत है, बचन गये सब भूल। पवन लगे ज्यों जान कहि, उड़त अर्ककौ तूल ॥७६०॥ रहि न सक्यौ खीरोरमें, दुर्यौ खोह में जाइ। दौलतखां दुदभ बजत, वरे उदैपर ग्राइ।।७६१। परी खडेलै खल भली, रैवासैमै रोर। दोलत खां चहुवांन की, हाक घाक सब ठीर ॥७६२॥

# तीजी बार मेवातकी फौजदारी पाई

॥ दोहा ॥ दिखनते दीवान जू, टेर लये पितसाहु ।

कह्यी अविह मेवातकू, वहुरौ साधन जाहु ॥७६३॥

फीजदार मेवात के, तीजे भये दीवांन ।

भले पजाये भोमिया, संग हौ दौलतखांन ॥७६४॥

वाकी खेरी चोरटी, अति गाढ़ा मैवास ।

तिनकौ दौलतखांनन, करची कौपकै नास ॥७६४॥

लरे बहुत ही भोमिया, मरे होइ घन घाइ ।

बध कर आनी तिन सुता, डारे घूर मिलाइ ॥७६६॥

फिर पठये दीवांन जू, दिन्छन की छत्रपत्ति ।

दिछन दिछना मांगि है, भये हीन वल अत्ति ॥७६७॥

# कांगरैकों विदा कीने

॥ दोहा ॥ सार पर्यो जब कांगरे, फिर टेरे दीवांन।
राजा विक्रमजीतकें , संग दये दे मांन ॥७६८॥
सूरज मल ही नूरपुर, ग्राये दल पितसाह।
ग्रनी जोरि ताकी बनी, बनी न मनकी चाह ॥७६६॥
मूरजमल लिर नां सक्यौ, भाजि बचायौ प्रांन।
ग्राइ बिराजे नूरपुर, राजा पुनि दीवांन॥५००॥
सूरज मल दल साहकें, घरतें दयौ भजाइ।
खोद मुवौ बिल चौखरां, लीनों नाग छिड़ाइ॥५०१॥

#### ॥ सबैया ॥

भाजि गयौ तजि मदिर कौ गिरकंदर श्रंदर श्रापु दुरायौ । छाड़ि कै बाग वगीचा वनै वहु थोहरकै बिरवै मनु लायौ ॥ ॥ दोहा ॥

सूरजमल फिरै बनमै मनकौ विधु ठांव के ठांव पुरायो । खोद मुवौ बिल चोखर ज्यौ छत्रपत्तिभवंगम कोप छिड़ायो ॥ ५०२॥ श्रनगंन दल श्रायो साहि जहांगीर जू के बाटे हू न स्रावै गढ़ कांगुरै के कांगुरे। डर भयो घर घर थर हरो गिरवर भाजि न सकै पहारी कीने भव पांगुरे। चंबै कीनं छूटै वोट ढाहें वैसे कोट कोट उडि है तू नाल चोंट पावहि न गागुरे। कहै कबि जांन सुनि सूरजमल ग्रजांन बैर्ग ग्राइ पाई गह दांन जिय मांगुरे।।८०३॥ सूरजमलकौं खेद कै, बहुरै दल पतिसाहि। जीति फिरे जीतन चले, नगर कोटकी चाहि ॥ ५०४॥ ग्रलिफखांन दीवानकूं, दयो नूरपुर थान। सूरजमल कौ बहुत डर, रहि न सकै को ग्रान ॥ ५० ५॥ नगर कोट राजा गयो, सूरजमल सुनि बात। ग्रायो दल बल साजि कै, पै कछु बनी न घात ॥ ५०६॥ साहसीक मल ग्रलिफखा, जाके निहचल पाइ। लरि न सक्यौ दीवांनसू, सूरज सनमुख ग्राइ॥८०७॥ सूरज नांव कहाइ है, उलटौ सबै सुभाइ। छप्यौ रहत है द्योंसकूं, निसकौ निकसत ग्राइ ॥ ५०५॥ जाइ कांगरै .बिकमां, करी ग्ररिनसौ बात। करि आयो भुस लीपनो, नांही बनी कछु घात ॥५०६॥ भ्राइ नूरपुर बिकमां, यहै कह्यौ दीवांन। काहलूर ऊपर चढ़ौ, हौ रहिहौ इह थांन ॥ ६१०॥ उतते चढ़े दीवांन जू, जस नीसांन बंजाइ। तबहिं तुंड करि ग्वारियर, डेरे दीनै ग्राइ ॥ ५११॥

वात सुनी कहलूरिये, ग्रावतु है दीवांन। भ्राइ मिल्यौ दै पेसकस, दमका गज केकान ॥ ६१२॥ पठय दयो कहलूरिया, राजा ढिगु दीवांन। देख विकरमांजीत तव, लाग्यो करन वखांन ॥ ८१३॥ जहांगीर मानी नही, विक्रम करी जु बात। यहै लिख्यो तुम कांगुरो, लीजहु जिह तिह घात ॥८१४॥ नगरकोट घेरौ पर्यो, बहुरि लगे दल साहि। टूट्यौ गढ़ छत्रपत्तिकै, पूजी मनकी चाहि ॥ ६१५॥ राजा विक्रमजीतनें, हेंदूं तुरक बुंलाइ। सगरै दलसौं जांन किंह, बात कही समभाइ।। ८१६।। कर स्रायो है कांगरी, राखहु करि कै गाढ़। जोया गढ ऊपर चढ़ै, बढ़ै मान ह्वै वाढ़ ॥ ८१७॥ तब हिंदुवन मिलि यों कह्यौ, बिदाम कैंकौ देहु। कै तुम गढ़ मैं रहनकौं, नांव न हमसौ लेहु ॥ ८१८॥ राजा विक्रमजीतनै, तक्यो वोर दीवांन। हौ रहिहौं के तुम रही, रहि न सकत को आंन ॥८१६॥ डिष्ट करी करतार पर, रहे उतहि दीवांन। पातसाह हरखे सुनत, बढ़यो मन सब मांन ॥ ५२०॥ छत्रपतिकै चित्तमै भई, गढ़ देखन की चाहि। हित सौं ग्राये कांगरै, जहांगीर पतिसाहि ॥ ८२१॥ जहांगीर दीवांनकौ, पठयो यहै लिखाइ। तुंम जिनसीं है ग्राइही, हम देखेंगे ग्राइ ॥ ८२।। पातसाह गढ पर चढे, लगे पाइ दीवांन। दिलीपतिनै दिल सहित, दीनौ ग्रादुर मांन ॥ ५२३॥ नौछावर पतिसाह पर, कीनी वहुत दीवांन। जहांगीर स्रति प्यार कर, दीनौ गज केकांन ॥ ५२४॥

पातसाह उतते उतरि, चले वोर कसमीर। ्रत्रलिफखांन राखें उतिह, साहस सत्त सधीर ।। ५२५।। सोर भये फिर ठटामै, तब टेर्यो दीवांन। . उतिहं पठायो छत्रपति, दै बहु ग्रादुर मान ॥ ८२६॥ ठटा जाइ साध्यो भलै, ग्रलिफखांन दीवान। हरख वंत सुन कै भयो, जहांगीर सुलतांन ॥ ८२७॥ सोर पर्यो फिर कांगरै, सुन्यो दिली सुलतांन। तब दल बल बहु संग दै, पठयो सादक खांन ॥ ५२ ५॥ भये पहारी येक सब, भले लगाये हाथ। **ग्रागै पांव न धर सकै, सादक खांकौ साथ ॥**५२६॥ बात सुनत पतसाहनै, पठय दयो फुरमान। तबहि ठटाते कागरै, फिर ग्राये दीवांन ॥ ५३०॥ **ग्राये जबहि दीवांन जू, कपे हार पहार।** मिलके सकल पहारिये, आये करन जुहार ॥ ६३१॥ सादिक खा देखत रह्यौ, श्रावत ही दीवांन। मिले पहारी श्राइ कै, धन रजवट चहुवांन ॥८३२॥ काबिलके भूमिया फिरे, परी बहुत ही रौर। तब ग्रापुन पतिसाह चिल, ग्राये है लाहौर।।८३३।। टेर लये है अलिफखां, काविल पठवन काज। चक्रवती चहुवान तब, श्रायो दल बल साज।।५३४॥ लक्खी जंगलकी तबहि, आई बहुत पुकार। भटी ढुढ़ी डोगर बटू, कीनौ मुलक उजार ॥ ६३५॥ बादसाह सोचत यहै, को पठऊ उह ठौर। लक्ली जगलके भोमिया, गहि स्रानें लाहौर।।८३६॥ श्रासिफखा तव यो कह्यी, श्रैसो श्रीर न कोइ। म्रलिफलान चहुवांनते, यहु मुहिम सर होइ ॥**५३७॥** विदा कीये तव अलिफखा, दे घोरा सरपाव। चाहुवान दल साजकै, चले जैतकै चाव । १८३८।।

# लखी जंगलको बिदा भयो

म्रलिफखानुं चहुवांन जव, उतरे म्राइ कसूर। डरत भाजि पतिसाह पै, गयो भटी मनसूर ॥ ५३६॥ गढ़ी तकी ग्ररि वरनकी, चढ़ि ग्राये दीवांन। वैहं ग्रार्गे तें लरं, भलौ पर्चौ घमसांन ॥ ५४०॥ करवर बर ग्ररवर हनै, कढे तीन सै मुंड। कोऊ निकसन नां लह्यो, बंध परि ग्ररि भूंड ॥ ५४१॥ श्ररवर छार मिलाइ कै, डोगर तके दीवांन। ग्राप ग्रापकौं भजि गये, ग्रावत सुनि चहुवांन ॥५४२॥ उतते फिर ताके बटू, सके सहारि न हाक। ग्रैसौ कौन जु सिंह सकै, ग्रलिफ खांनकी घाक ॥ ५४३॥ 'उततें चढ़ि दीवांन जू, खाई डेरौ कीन। म्राइ मिले भुमिया सकल, होइ दीन म्राघीन ॥ ५४॥ फिर चिहुंनी देपालपुर, ग्राये है दीवांन। पाक पटंन ज्यारत करी, पूजी इछया प्रांन ॥८४५॥ भ्राइ मिल्यी ग्राधीन ह्वै, टुढ़ी बहादर खांन। भेट दई दीवांनकौं, पायो ब्रादुर मांन ॥ ⇒४६॥ जंगल साध्यो ग्रलफखा, मिले भोमिया ग्रांन। लाग्यौ करन बखांन सुनि, जहांगीर सुलतांन ॥८४७॥ मिले भोमियां भेट दै, सोले कै दीवांन। पठय दई पतिसाहकौं, सुजस भयो चहुवांन ॥ ५४ ८॥ चिहुंनी अरु देपालपुर, महमदौट सु नांम। श्रीर तिहारी विठंडी, पट्टन भरिहें दांम ॥५४६॥ श्रालमपुर पेरोजपुर, भेट दई भटनेर। मिले जलालावादक, दल दीवांनके हेर ॥ ८५०॥ विग कवूला रहमता, वाद रहीमांवाद। लक्खी जंगल दल मल्यो, मिले छाड कें बाद ॥ ५५१॥

भटी समेज़े जाइये, टुढी बटू नैपाल। बैरियाह डोगर खरल, ग्ररवर सब बेहाल।। ५१२।। धोला खेरा भेजि दल, मारि मिलायै धूरि। डारी भलै उखारि कै, सब दुर्जनकी मूरि।। ५१३।। हौ पहार सरदार खां, जबिह भयो बस काल। तबिह पहारी फिर गये, उपज्यो बहुरि जंजार ।। ५४४।।

### श्री दीवांनजी कांगरे आये चौथी बार

॥ दोहा ॥ जहांगीर पतिसाहनै, लये ग्रलफखां टेर । हुकम कर्यौ तुम जाइ कै, करहु पहार्रीह जेर ॥ ५ १ ।। ग्रलफखांन तसलीम करि, चल्यौ राइ जूभार<sup>ा</sup>। गहर न लाई पंथमै, पैठ्यौ स्राइ पहार ॥ ५५६॥ भाजे फिरे पहारीये, सनमुख ग्रावत नांहि। छपते डोलिह वोट लै, ज्यों सूरजतें छाहि ।। ८५७।। काहलूर लै कै लये, मडई ग्रीर सुखेत। लीनो बहुरि सिकंदरी, अलफखान जस हेता। ५५८।। उतिह तुरक को नां गयो, बिना सिकंदर साह। कै उत पहुंचे अलफखाँ, साहस सत्त अगाह ॥८५६॥ भाजे फिरीह पहारिये, छटि गये घर बार। सार धार नां सिंह सकै, डोलै धार पहार ॥ ६६०॥ तविह पहारी येक ह्वै, कीनौ यहै विचार। लरिह जाइ दीवानसी, सब मिल एकै बार ॥ ६१॥ जगत सिघ पैठाँनिया, ग्रह विसंभर चंट्याल। चद्रभान गढ़ भौनकौ, पुनि फतू जसवाल ॥ ६६२॥ भोपत ग्रौर ग्रमूल पुनि, वूला सूरजचद। ठकर कल्यानां स्यामचंद, सबै जुद्ध केकद ॥ ६६३॥ जगतमाल ग्रलिया चढे, ग्रायो राइ कपूर। कौन कौन कौ नांव ल्याँ, सब ही भये हजूर ॥ ६६४॥ नगरोटै डेरे कीये, जगतै दल बल साज। तलवारै कै गोरवै, है चहुवांन सकाज।।८६५॥ पहली लराई

।। दोहा ।। ग्रलिफ खांन इतते चढ़े, उतते कटक पहार ।
लूमि भूमि ग्राई मनौं, भादौं घटा ग्रपार ।। ६६६।।
भुजंगी छंद

इतही क्यामखांनी, उतही सब पहारी।
वनी सैन गज की, घटा मेहकारी।
परे बूद गोली, भयी जुद्ध भारी।
मनी कौध कौधा, बरच्छी दुधारी।।८६७।।
लरे जोध जोधा, भई मार मार।
लगै वान बानं, वजै सार सारं।
थकै नांहि मारत, हनै बार वारं।
मिटे तब पहारी, भजे हार हारं।।८६८।।
परे टूक टूकं, मरे सूर बीर।
गज ह्वै किरच्चे, बिरचे सधीरं।
पहारी सुभट नां, भजे ह्वै ग्रधीरं।
सु तौ रंच रंचक, करे चीर चीरं।।८६९।।
।। सबईया।।

सतके रजके गज सैन बदै न भुकै न रुके रहै ग्रांडनके। खां ग्रिलिफ बिरिच किरची कीये पै पहारी नहीं पग छांडनके। भये रंचक टूट गये उडि पौन रहे नजरावंन गांडनके। लह्यो ईसं न सीस न मास सियारहु ये न हडाहल हांडनके।। ८७०।

॥ दोहा ॥ जगतसिघ सब संग सौ, भाजि गयो तिज लाज ।
जीत भई दीवांनकी, पूजे मनसा काज ॥८७१॥
दूजै दिन दल साजि कै, लगे पहारी श्राइ ।
जबहि पर्चो घमसांन घन, बहुरौ गयो पराइ ॥८७२॥

तीजै दिन भ्राये बहुरि, दल बल साज भ्रपार। जैत भई दीवांनकी, गये पहारी हार।।८७३।। बहुरौ श्राये भोमियां, चौथे दिन दल साज। मार परी तब मरि परे, उबरे गये जुभाजि ॥८७४॥ फिर भ्राये दिन पाचवें, जूभ करनकै चाइ। मिटे पहारी खेत ते, श्रंत होइ घन घाइ।।८७५॥ बहुर छठै दिन ग्राइ कै, नीकी बाही रार। हाथ लगाये ग्रलफ खां, ग्रंत चले वै हार ॥ ५७६॥ सादक खां पैठांन हौ, चीठी दई पठाइ। कें दल मोपै पठइयो, कै तुम मिलियो ग्राइ ॥५७७॥ रोस होइ दीवांननै, तब दल दयो पठाइ। दुर्जन उतर्घो सांम है, हौं क्यौ छांडौ पाइ।।८७८।। चित नही रंन मरन की, सुजस रहै सैंसार। जो जिय गयौ तौ जान दे, रज राखे करतार ॥८७६॥ सुनी बात यह जगतसिघ, दल थोरे दीवांन। ठटु कटकिनके साजकें, चढ्यौ देत नीसांन ॥ ८८०॥ खरे भये दीवांन चिंह, तलवारैके खेत-। संपूरन रज लाज के, साहस सत्त समेत ।। ८८१।। श्रनी तीन कीनी तबहि, ग्रलिफखांन भोपाल। येक वोरकौ रूपचंद, इक बासो डढवाल ॥८८२॥ वीच भये दीवांन जू, चित लरिबेको चाइ। रज श्रपनी नां जान दे, जौ जिय जाइत जाइ।।८८३।। घैरो कर्चौ पहारीयों, कटत अपार अनंत। म्राडौ म्राये घूमते, मद बहते मैमत ॥ ५५४॥ जुध भयो ग्रतिहि प्रवल, परचो महा घमसांन। कीरी पांडौसे लरे, कै कीचककी घांन।।८८५॥

रूपचंद वासो भगे, जबहिं परघो बहु भार। सत साहससौ श्रलिफखां, खरे रहे जूभार ॥ दद्या जुद्ध सरकी धार पर, दई लिखे दें ग्रांक। जो जूमै तिहिं सिर कटै, जो भाजै तिहि नांक ॥ ५ ५ ७॥ श्रंक वि दीसे जुद्ध समै, जानहू सेवक स्वांम। जे ग्रागे ते दस गुने, पाछे के नहिं कांम ॥ ५ ५ ।। पांनिपु ग्रपनी राखि है, सूरा यहै सुभाइ। जिय तन हान न गनत है, जो रज नांही जाइ ॥ ५ ६॥ सूरबीर श्ररु मीन जल, इनको येक सुभाइ। तरिफ तरिफ दोऊ मरै, जौ पानी घटि जाइ।।८६०।। रहै न केंहू हीन जल, सहे न दोऊ गार। सूरबीर पुनि मीनकौ, पानी ही सौ प्यार ॥ ६१॥ येक बात.कवि जान कहि,, बढ्यौ मीन तें सूर। मीन मरै पानी घटे, सूर मरै जल पूर ॥ ८२॥ रूप रूपचंदको गयौ, भाज्यो ह्वै वेहाल। सत नास्यो वासो नस्यो, डाढ़ी विन डढ़वाल ॥ ८६३॥ भार परचो दीवांन पर, जू अत ग्रचल जू आर। येक वोर चहुवांन है, इक दिस सकल पहार ॥ ६४॥ ॥ सवईया ॥

उतिहं पहारी इत संभरी नरेस धायी

उधम मचायी जुध सुमिर इलाह जू।

परी बहु मार करवार भई ग्रार

रतनारे रतनारे चले गहर ग्रथाह जू।

वाल तरु नाई ब्रिध तीनों पनपाइ सिध

ग्राद ग्रंत नीकी करयी करता निवाह जू।

कहा चली ढाढी भाट चारन कलावत की

सांहस 'श्रिलिफखां सराह्यो पितसाह जू।।

हिंदी

|| दोहा || हय गय नर कटि कटि परे, टूटत हैं हथियार | फिर फूटै गुरजे लगें, छूटत है रतिधार ।। प्रह्या।

> लरत ग्रलिफखांनु परत है घमसांन दे दै वहु दांन सिव कीनौ है निहाल जू। भसम हसम धूरि रत सत सिध मूरि म्राविध त्रिसूल लहे खपर है ढाल जू।। बोलत है घाव सू सुभाव डमरू कौ ग्रैन पायो सरभाव भयौ चाव गज खाल जू। निरत करत हरखत हर हेर हार सुंडनके व्याल भ्रौर मुंडनिकी माल ज्यू ॥ ८६७॥ साह जू के काज कुल लाजकी अलिफखांन गाढ़े पाइ कीने है पहारसे पहारमे । वाने वहु वाने लगे सूरिवां सुहाने ग्रैसै जैसै फुलवारी फूल रही है बहारमै। कीचकको घांन घमसान परचौ दहूं वोर घाइल धुकत मतवारेसे स्रहारमे । धाई गज सैन ग्राई ग्रैन ही नवाब पर मार विचराई भाजो सिंधकी दहार में ॥८९८॥ मांती गजराज आयो कितौं परबत धायी भरना वहायी मद सैन घहरानी है। रूंख ज्यौ उखारत तुण नर डारत निहार रूपचंद वासो भाजवेकी ठानी है।। भये सनमुख ग्रानि नवाव ग्रलिफखांन कुंजर भजानो माथै वरछी लगानी है। गैवर घटा सो वग पंत सो लगत दत तामें सार घार मानी वीज चमकानी है ॥ ६९॥

क्यामखां रासा ]

ग्रावै हाथी घूमते, घूमै मतवारे। जैसी साबनकी घटा, वै तैसे कारे। कै परबतसे देखिये, वै भारे भारे। ॥ पेडी ॥ ज्यों घन गरजै भादुवै, त्यों गरज चिघारै।।६००।। हाथी ठाड़े ही रहे, वे थर थर करि है। जैते पाव उचाइ है, ग्रागै ना परि है। घाव लगे बहु ग्रंगमे, तिनतें रत ढिर हैं। गिरवर तें कवि जांन कहि, भरनासे भरि है।।६०१।। ॥ दोहा ॥ करी कहा पशु बापुरे, सहैं जु डिष्ट करूर। सूर देखि गज यों चले, ज्यों निस देखें सूर ॥६०२॥ ।।**सवइया**।। जुध मच्यौ विरच्यौ चहुवांन सजोव गयौ उड़ि सागनि लागै। राते भये रत सौ सत सौ ग्रैसौ कौन लरचौ है कसूभल बागै। खां महमदकौ नंद ग्रलिफखा मेर करे पग केहूं न भाग । जोधा भये है जितने वसुधा पर कांन गह्यौ है दीवांनके श्रागे ॥६०३॥ सेन ग्रनंत भुकंत पहारी लरंत कहंत न ग्रैसो बियौ है। मारत डारत पारथ जो ग्रलिफ खां को धन हाथ हिया है। स्रोनि समुद्र न घुंटनि टुटत जुगिन जुथ अघाड पियो है। मुडिन भार गई भुकि नार मनोहर हार जुहार कियो है ।।६०४।। ।। दोहा ।। मुड माल हर पहरि है, जानत कौन सुभाइ। सुभटनिके सिर देखि कै, गरै लेत है लाइ।।६०५॥ मुड बिना तन धर परे, तरफत है इहं भाइ। मानों पगिया गिर गई, करिहै सैख समाइ।।६०६॥

खुले देख द्रिग सुभटके, डरपैं गिर्भ सियार। विकट लगै ह्वैबै निकट, जौ मरि गये मुछार ॥६०७॥ रुहिर जुगिनी भछि गई, स्यार मांस ग्ररु चांम। हाड न कोऊ लेत है, श्रसत कहावत नाम ॥६०८॥ घाव जु बोले स्भटके, कहत मार ही मार। जीभ थकी तब ग्रंगही, लाग्यौ करन पुकार ॥६०६॥ साहिमखानी को लरचौ, श्रलिफखांनकै संग। धार मुरी हिथयारकी, पै निहं मोरची ग्रंग।। ६१०।। ॥ सवईया ॥

हैदल गैदल पैदल जोर के, आये अनंत अपार पहारी। नाचत है हरखे हरि जुगिन छटत नाल बद्दक सुतारी। भीरपरी बिचले तब भीरक सांहिमखा समसेर सभारी। काहू को मुड कटी कटि काहू की ही लगी भ्राईखारी ॥ ६११॥ मिसरी पै

।। दोहा ।। सूर सुभट दीवांनके, बहुते स्राये कांम । केते येक गनाइ है, लै लै उनको नांम।। १२।। येदल म्रिरिके दल हनत, पुनि भाईया कमाल। द्वै काइम नीके लरे, नाथा ग्रौर जमाल।। १३।। करे मुजाहद मेर पग, भीखन पुन बहलोल। लाडू ग्ररु पेरोज खां, राख्यौ ग्रपनौ तोल ॥ १४॥ द्वै खानू दौला श्रबू, इसकंदर रज रास। ग्ररु मारू उसरीफ पुनि, कीनौ नांव प्रगास ।। १५।। ऊदा परता चतुरभुज, जगा मनोहरदास। पुनि कौ जू हरदास ये, परे येक ही पास ॥ १६।। द्रोंद राज मोहन जुगल, मुये येक ही ठौर। कौन २ को नांव ल्यों, कटे बहुत ही ग्रौर ॥६१७॥

जो ज्रिक्ष दीवांन संग, श्रमर भये सैसार।
जो जिहाजमें पैठ कै, सागर कीजत पार।।६१८।।
मार मार् ही उचरै, श्रिलफखांन चहुवांन।
जोर पर्यो करवार कर, श्रिर मारे दीवांन।।६१६।।
हाथी येक दीवांनकौ, नांव चतुर गज ताहि।
खलिन उखारत बिच्छ ज्यों, श्रैरापित सम श्राहि।।६२०।।
कछु हाथी हाथी हने, कछु हने दीवांन।
जोधा पाइन तर मथे, भलौ भयौ घमसांन।।६२१।।
।। सबईया।।

धायौ है मातो गयंद अधीर ह्वै काहू नही तब धीर धरी है। खानु अलिफ खरे इतही गज आइ दबाये निहं ढील करी है। बाही भलें करवार चरन कौ सावन ताबर की ज्यों निकरी है। टूटके पांव करी यों गिर्यो मनौ फूटिके खंभ चौखंडी परी है।।६२२॥। दोहा।। जबहि जुद्ध भारी भय, बिरचे कटक पहार।

तब दिवांन पाछै परे, बहुत गिराये मार ॥६२३॥ तेरहसै मानस हने, पर्यो बहुत घमसांन । इनहूंके बहुतै मरे, गनत न ग्रावै ग्यांन ॥६२४॥ देख्यो जबही पहारी यों, भाजे छाडत नांहि । येक मतौ करिके फिरे, ग्राइ मिले तब मांहि ॥६२४॥ बहुर लड़ाइ फिर परी, जूभे जोध ग्रपार । भये सही दीवांन जू, सुजस रह्यो सैसार ॥६२६॥ खेत मांहि जो मिर पड़े, है ताहीको खेत । जाके पाइ न छूटि है, जैत दई तिहं देत ॥६२७॥ जिय जान्यो जान्यो मरन, ग्रलिफखांन चहुवांन । ग्रैसी विध ना मर सकै, कोऊ राजा रांन ॥६२६॥ ॥ सबईया ॥

प्रबल सबल सत लाज सौ ग्रलिफखां जूभत भुकंत ग्रकुलात नहीं दलतें।

जुद्ध कौ समुद्र है सहादत कै नग भर्यौ बूडकलै पावे जो न डरै काल जलतैं। महमद खांन श्रंग जीते नित जोरि जंग म्रारन म्रभंग बडौ साकौ कीयो चलतें। बड़े ,बड़े राजा राव रानां उमराव भूप श्रैसी भांति मरिबेको मुये हाथ मलतें।।९२६।। बासोहद कीनी बस चबे दीनी पेसकस जस भयो जीत्यौ है नगरकोट भौनकों। काहलूर जैतवा मंडई सुखेत मां बिकट पहार पैठे मारग न पौनकौ। भाजे भाजे फिरत पहारी हार येक भये कोरिनसी लरै श्रेसी साहस है कौनकौ। गए ग्रमरापुर ग्रलिफलां ग्रमर भये संभरी नरेशने चढायो लौन लौनकौ।।६३०॥ ।। दोहा ।। जो लौ जीये जगत मैं, म्रलिफ खांन सिरमौर। गढ़ मनसब लेते रहे, भ्राज भीर कल भीर ॥६३१॥ ॥ सवईया ॥

दोइ बार दिछन में वाती तीन बार मली कछवाहै तीन बार खेत ते खिसाये हैं। साधी है मेवार दोइ बार भ्रौ ठटा हूं साध्यों मार २ कै भिवानी भोम भोमिया मिलाये हैं। चार बार कांगरी पजायों करवर बर जंगल लखी के मारि डंड भखाये हैं। खरे ईसरस भये सरसै भ्रिलफखांन गजे उमराव दलपित हूं भजाये हैं।।६३२॥ सोरहसै जु तियासिया, सन सहस पैतीस। भ्रिलफ खानुं बैंकुठ गये, रोज श्रृहाईस।।६३३॥

करामात परगट भई, ज्यारत करत जहांन। देखत ही दरगाहकौ, पूजत इछ्या प्रांन। १६३४।। करामात दीवांनकी, है हाजिरा हजूर। गिरवर पर बादुर रहै, ज्यौं रोजै पर नूर। १६३४।।

## ॥ सवईया ॥

होत दुख दूर देखें नूर दरगाहकौ निरधन पानै बितु निरसुत पानै सुत ग्रैसी ग्रद्भुत बात करम इलाहकौ। निरबुधि पानै बुधि वेसुधको होत सुधि मारग लहत जु भुलानौ ग्रानै राहकौ। ग्रिलफखां चहुवांन लोभ नहीं कीनौ प्रांन पायो फल राख्यौ स्वांमधर्म पितसाहकौ। न्यामत संपूर है जहूर हाजिरा हजूर होत दुख दूर देखे नूर दरगाहकौ।। ६३६॥

ह्वै सुख लीजिये नाम सकारे।

व्याध ग्रसाध ते होत समाध

मिटै ग्रपराध ग्रगाध जै न्यारे।

चित कछ् चितमें न रहै

उमहें कलप ब्रिछ की डारें।

खांन ग्रलिफ करामात पूरन
चूरन है है सब रोस विकारें।

देखिये ना चुखहूं दुख को मुख

ह्वै सुख लीजिये नाम सकारे।।६३७।।

प्रांनकी इंछ दीवांन पुजाँवै।

न्यामत ग्रीर करामत पूरन

होहिं सुखी जे दुखी तिक ग्रावे।

पीर महा परगट्यौ पुहमी।

परपीर पिराये की पीर पिरावें ।
खान ग्रलिफ समुद्र ग्रथाह है
जो मनसा सोई धावत पावें ।
कान गहें तेई मान लहें जगु
प्रान की इच्छा दिवान पुजावें ॥६३८॥
॥ दोहा ॥ सोरह सै इक्यानुवें, ग्रन्थ कर्यौ इहु जान ।
किवत पुरातन में सुन्यौ, तिह बिध कर्यौ बखांन ॥६३६॥
दौलतखा दीवांनकौ, ग्रब हौ करौ बखांन ।
तेग त्याग निकलंक है, जानत सकल जहांन ॥६४०॥

श्री दीवांन दौलतखांके पुत्र

१ ताहरखां, २ मीरखां, ३ ग्रासफखा। ताहरखां कुल को तिलक, रिच कीनौ करतार। मीर खांन पुनि ग्रसद खांन, भइया ताहि विचार।।१४१।।

### दौलतखांकी बखांन

॥ दोहा ॥ जबहिं भये बस काल के, ग्रालिफखांन दीवांन ।
बैठे उनकी ठौर तब, दूलह दौलत खांन ॥ १४२॥
जहांगीर पितसाह जू, दे के मनसब मान ।
सौप्यौ है गढ़ कांगरौ, दोलत खां चहुवान ॥ १४३॥
पातसाह ग्रेसौ कह्यौ, तुम बिन ग्रेसौ कौन ।
जाते निहचल रहत है, नगर कोट ग्रह भौन ॥ १४४॥
ग्राइ बिराजे कांगरै, दौलतखां चहुवान ।
भुमियनको भै उपज्यो, संके राजा रान ॥ १४५॥
बासी सकल पहारके, जेर करे चहुवांन ।
डंड भरै सेवा करै, थहरै ज्यौं तर पांन ॥ १४६॥
जहांगीर कीनौ गवन, तब उपजी जग रौर ।
सब थानै उठि उठि गये, रह्यौ न कोऊ ठौर ॥ १४७॥

दीलतखां दीवांन तब, कीने गाढ़े पाइ। दुर्जन दलतें ना डुरे, रहे अचल ठहराइ ॥६४८॥ सवै पहारी येक ह्वै, घेरो कीनौ स्राइ। मेद चरन दीवांनके, डुरहि न लागे बाइ ॥६४६॥ भ्रपने दलसी यों कह्यी, दौलतखां दीवांन। निकसि लरहु मारहु मरहु, करहु महा घमसांन ॥६५०॥ तब दल सबल दीवांनके, निकसे लरन रिसाइ। नीकी जुध मचाइ कै, घेरी दयी छिड़ाइ ॥ ६५१॥ मरे पहारी जे लरे, उबरि गये जो भाजि। वहरे दल दीवांनके, लैं उनकी रज लाज ॥६५२॥ साहिजहा बैठे तबहि, तखत दिलीके श्राइ। वात सुनी दीवांनकी, भले रह्यो ठहराइ ॥६५३॥ ग्रौर न कोऊ ठाहर्यो, तजि तजि ग्राये थांन। नगर कोट राख्यो भलें, दौलतखां चहुवांन ॥ ६५४॥ मनसव बढ़यो छत्रपति, दै के श्रादुर मांन। जग सगरे नामी भये, दौलतखां चहुवांन ॥ ६५५॥ रहे चतुरदस वरस उत, साध्यो भलै पहार। पाँछै कावलकौ चले, चाहुवांन मुछार ।।६५६।। काविल और पिसौरमै, रहे भली ही भांति। सीवाली सब मिल चले, सिह न सके मुखकांति ॥ ६५७॥ बेटा दौलत खांनकौ, ताहरखांन सपूत। जुध खर्ग दामिन दमक, दानभरी पुरहूत ॥ ६५ ८॥ साहिजहांसी मिलनकी, गये श्रकबराबाद। प्यार कियो मनसब दीये, ऋति वाढ्यो ऋह्लाद ।। ६५६॥ श्रमरिसघ गर्जासहकौ, हन्यो सलाबत खांन। छत्रपतिकै दरबारमे, उपजि पर्यो घमसांन ॥६६०॥

1

साहिजहां फुरमान दिय, मारि लेहु राठौर। ग्रैसी वेअदबी बहुर, ज्यों न करै को ग्रीर ।। ६६१।। तबहि गुरजबरदार सब, चहुंधा लगे श्रपार। गुरजिन सौं ढाह्यो बुरज, गिरत लगी बहुबार ॥६६२॥ जे सेवक अमरेसके, हुते आगरै मांहि। ते सुनिकै सब लरि मुये, कोऊ भाज्यो नांहि ।।६६३।। राव कुटंब नागोर हौ, जोधावत बहु पास। को नां लै नागौरकौ, श्रैसी उनकी त्रास ।। ६६४।। नटे बहुत उमराव तब, ताहरखां सिरमौर। श्रागै ह्वै श्रैसें कह्यो, मै पाऊं नागौर ।।६६५।। का मजाल जोधानकी, उतहि सकै ठहराइ। हुकम रावरौ है बली, पलमें देऊं उडाइ।।९६६।। सुनि स्रानंद्यो छत्रपति, लिख दीनौ नागौर। ताहरखां पतिसाहके, जियमें राखी ठौर ॥ ६६७॥ पातसाह फुरमान लिख, टेरै दौलत खांन। मनसब हूं डेढ़ी कर्यो, श्रीर बढ्यो बहु मांन ॥६६८॥ काबलमे दीवांन हे, चल्यौ जात फुरमान। ताही मैं यौ छत्रपति, पूछे ताहर खांन ॥ ६६६॥ पिता तिहारी आइ है, तब जैहै नागौर। कै तूं पहले जाइ कै, काढिहंगी राठौर ॥६७०॥ इन्हन कह्यौ फुरमांन हौ, बांधौ अपने सीस। म्रवहि जाइ जोधानिकौ, काढौ विसवा बीस ॥६७१॥ हर्षवंत हौ छत्रपति, दयौ ग्रानि सिरपाव। <del>ग्रादुर दै नागौर दै, कियौ बड़ौ उमराव।।६७२।।</del> इनको सुत सरदारखां, सग हुतौ दुतिरास। मनसब दैकै छत्रपति, राख्यो ग्रपने पास ॥६७३॥

उतते ताहरखां चले, वतन ग्रापने आइ। कूच कियौ नागौरकों, ग्रनगन कटक बनाइ।।६७४।। जात जात नागौरकें, निकट लगे जब जाइ। जोधावत गढ़ छाड कै, निकसे तबिह पराइ।।६७४।। ।। सबईया॥

मिटे उमराव राव साहिजहां जू कै आगे तहां लायौ बीरानं करी है बात थोरी सी। हाथी दयौ पोरकै पै माथौ दै सके न जोधा गरद दबाये भाज गये खेल होरी सी। चहुरंग चमू बानि नागवर लीनौ ग्रानि भये है खिसाने जे कहत बात भोरी सी। ताहरखां कीरति अकीरति बिपछनकी जगमै रहैगी गग जमुनाकी जोरी सी ।। १७६।। पाखर संजोव गज जूहमे धुकार घौसा सघन घटामें मानौ घन घहरतु है। प्रबल सबल दल साजि चढे ताहरखा खुरिन तुखारिन सौ जगु थहरतु है। धूरि उडि नभ छायौ सूरज न डिठ श्रायौ तिमर जनायौ ग्ररि हीयौ हहरतु है। पवन घन जानि कौ डुरावत समूह सैन सागर समांन है सु जानौ लहरतु है।।६७७॥

मूछिन ताव सुभाविह देत बरा बरा जानि कै प्रान डरै जू।
जी करवार निकार निहारत तौ द्रिगवाल सबै थहरे जू।
होत पलान तुरंग कुरंग ह्वै भाजै विपछ न धीर धरै जू।
ताहरखाकी धाक दसौ दिस सेल चढे जगु ग्रै लरें जू।।६७=।।
हिम्मतके बर मोह्यो छत्रपति साहिजहा मुख तेरी ये वाते।
जोध न कोऊ बिरोध सकै तुहि जानत तूं सब जुध की घाते।

ताहरखां तुव तेगकी त्यागकी फैली कीरति दीपनि सातै। दानके वीज धरा रसना किवनीके वये जसके बिखातै।।६७६॥ दुरजनसाल मरद मुछाल है ताहरखाँ तरवारको रावत। क्रम धूरमे डारे मिलाइ कै सिघ हुते तेऊ गाइ कहावत। वंक रह्यौ नही वीकिनमै ग्रह पाइ लगे तिज बाद बिद्रावत। दौलतखानकों नंद नरिद, अनंद भयौ अति देसमें आवत ॥६८०॥ । दोहा ।। जैगढ़में डेरौ कीयौ, ग्रमरसिघके धाम। हिमतकै बर जगतमे, कीनौ ग्रपनौ नाम ॥६८१॥ सुखमे मास चतुरं गये, आये दौलतखान। पूत पिता दोऊ मिले, ग्रति सुख उपज्यो प्रान ॥६८२॥ ज्गल रहत नागौरमे, वाढ्यौ हर्ष हुलास। मुंछारनकी मानि है, सीवारी सब त्रास ॥६५३॥ सात ग्राठ ही मास लौ, रहे उतिह दीवांन। पुनि स्रायो पतिसाहकी, असी बिघ फुरमांन ॥६८४॥ बांचत ही फुरमांनकै, ना रहियाँ नागौर। ग्रब तुम गहर<sup>े</sup> निवार कै, वेगे जाहु पिसौर ॥६८४॥ उतते सहिजादी चलै, बलख लैनके चाइ। तब तुम उनके संग ह्वै, फितह की जियह जाइ।।६८६॥ तब दीवांन उतकौ चले, मियां रहे नागौर। आठ मास बैठे रहे, सुखसौ वाही ठौर ॥६८७॥ फौज चलाई बलखकूं, सुनी सिया नागौर। छत्रपतिकौ पठई ग्ररज, जै पुहची लाहौर ॥१८८॥ तामै ग्रैसे लिख्यी ही, सुनिये सहनसाह। मोहूकौ जो हुकम ह्वै, तौ श्राऊं दरगाह ॥६८६॥ येउ तबहि बुलाइ कै, दीने वलख पठाइ। लघु साहिजादै कटक लै, फतिह करी है जाइ।।६६०।।

पठये सहजादै जुगल, रुसतमखां दीवांन। पुहचे है सतरज लये, इद खोहकै थान।। ६६१।। नीकी विध थानै रहै, मलि उजबकको मांन। इक रुसतमखां दिखनी, दौलतखां दीवान ॥ ६९२॥ ताहरखां है बलखमै, सहिजादै के पास। मीच निगोड़ी पापनी, स्राइ गई स्रनयास ।। १६३।। कैसै कहियै जीभ सौ, कैसै सुनिये कान। तरवर ताहरखान जू, जगते कीयो पयान।। ६६४।। ताहरखांको मर्न सुनि, ग्रायौ तन जूप्रसेद। रोम रोम रोवन लगे, जियको उपज्यौ खेद ॥ ६६५॥ ताहरखा कीनौ गवन, स्रवन सुने ये बैन। बस्त भगौहे ह्वै गये, रत रोये जुग नैन।।६६६॥ तरुनापै ही उठि गयो, दै तरवर बैराग। ब्रिधपनकौ पहुच्यौ नही, बाव लोगके भाग ॥ ६९७॥ पूनीकौ पहुंच्यौ नही, भाग कमोदिन मंद। यह बपरीत लागै बुरी, गह्यो सप्तमी चंद ॥६६८॥ थारी के मुक्ता भये, ढरे ढरे ही जाहि। सुरतर ताहरखांन बिनु, केहूं न द्रिग ठहराइ ॥ ६६६॥ हियो कमल नाहि न खुलत, मुिंकत पल पल माहि। छवि रिव ताहरखांन जू, डिष्ट परत है नाहि ॥१०००॥ कहु कैसै कै ऊपजै, नैन चकोर श्रनंद। कहु वा डिष्ट परै नही, ताहरखां मुख चंद ॥१००१॥ मरि करि ताहरखांन जू, हितुवन यह दत दीन। नैन बहन हिरदै दहन, मनहि गहन तन छीन ॥१००२॥ प्यारे ताहर खांन बिन, क्यों करि है मन गाढ़। उन डाइन बैरन बलख, लयो करेजा काढ़ ॥१००३॥

धर्मराज कैसे कहूं, कौन धर्म यह स्राहि । काटत ग्रैसौ कलपतर, कृपा न उपजी काहि ॥१००४॥ मन भावन विन तप्ततन, बढ़ी सु मेटै कोइ। **त्र्रसुवनि छाती छिरकिये, पै नां सीरी हो**इ ॥१००५॥ ताहरखां विनु चित्तकौ, चिता भई ग्रसंख। चन्द्रकाति मन भाति नित, चुयो करत है ग्रंघ ॥१००६॥ सज्जन द्रुजन येक सम, करे सुभली न कीन। जीवत हित बनि सुख दयौ, मरि भ्रनहित बन दीन ॥१००७॥ सज्जन द्रिग ग्ररहट घरी, भरि २ ढरिरे जाहिं। दुर्जन विहसत फिरत है, दसन अधर रस मांहि ॥१००८॥ ताहरखां या देसमैं, येक बार फिर ग्राव। सज्जन द्रुजन को अबहि, है परखंनकौ दाव।।१००६।। मरि कर स्रायो देसमै, घर २ उपज्यौ सोग। श्रैसी बिधकै मिलनमै, क्यों सुख पावैं लोग ॥१०१०॥ दुर्जन सौ नाहिन भुके, कीया न सज्जन प्यार। काहू तन चित यो नही, रचक नैन उघार ॥१०११॥ देखत ही ताबूतकौ, रोर परी पुर मांहि। कौन नींद सूते मियां, तौऊ जागे नांहि ॥१०१२॥ येक बार जियकी कथा, सुनी न प्यारे आइ। मनकी मनही मैं रही, बिधु सौ कछु न बसाइ।।१०१३।। सीत पवन लू घाम घन, सहै रहै दुख मांहि। जांनहि जिन सिरतें गई, कल्प ब्रिछकी छांहि ॥१०१४॥

#### ॥ सबैया ॥

काल कौ तौ नाम कालकूटते कटुक लागै ताहरखां सौ कलपतर जिन दाह्यौ है। रतनिकौ समुद्र पल मैं सुखाय डार्यौ मिटत न काहू भांति करता जु चाह्यौ है।

भर तर्नांपै ही कुबैरतें कुबेर लूंट्यी सोने को सुमेर काहू करि कोप ढाह्यौ है। रोम रोम दीनो दुख दया न करी है चुख डाइन बलखतौ करेजा हाथ बाह्यौ है।।१०१५।। ।। दोहा।। मरन पूतको सुन पिता, कैसे घीर घरंत। रोवनहार हि रोईये, यहु दुख ग्राहि ग्रनंत ॥१०१६॥ बात सुनी दीवान जू, अति दुख उपज्यो गात। करता करिह सु सीस पर, कछु बर नाहिं बसात ॥१०१७॥ पातसाह यह बात सुनि, काहू अग्या दीन। खां सरदार वुलाइकै, बहुत दिलासा कीन ॥१०१८॥ फिरी मुहिम बलाखकी, काबुल आई सैन। वहर पठाई फौज तब, गढ़ खंधारकी लैन ।।१०१६।। जैगढ़को घेरौ कीयौ, पै बर नांहि बसाइ। और फौज गढ़की कुमक, दीनी साही पठाइ।।१०२०।। इत दल साहिजहांनके, उत दल साहि ग्रबास। **ग्रापुनमें लागे लरन, पुहची धूरि ग्रकास** ।।१०२१।। तबहि फौज लागी डिगन, तब रुस्तम दीवांन। जै सनमुख लरन, बैरनि पर्यौ भगांन ॥१०२२॥ ॥ सवईया ॥

साहिजहां करि कौध खंधारके लीबेकी ग्रापुनी फीज पठाई। जुद्ध मच्यो है नच्यो तहां नारद ग्रागै तें फीज ग्रवासकी ग्राई। दिखनी दिखन वोर भयो है दीवान ग्रनी तव लीनी है बाई। दौलतखां दलनाइक साहिकी सैन भलें लिरके बिचराई।।१०२३।।

|| दोहा || भाजी फौज ग्रबासकी, जीते दल पतसाह।
लरे सु मरे परे उहां, भांजि बचे गुमराह ।।१०२४।।
जब तुसार मौसिम भये, सके न दल ठहराइ।
घेरो तजि खंधारकौ, काबुल बैठे ग्राइ ।।१०२४।।

जबिह गयौ मिटि जगततें, जांमैकी हंगाम।
तबिह पठये बहुर दल, जाइ करहु संग्राम।१०२६॥
बहुर जाइ घेरौ कीयौ, पै ना ग्रायौ हाथ।
तिज खंघार काबल तबिह, श्रायौ सिगरौ साथ।१०२७॥
तीजै बहुर हुकम भयौ, तब फिर लागे जाइ।
ना कछु छत्रपतिसौ चले, गढ़सौ कछु न बसाइ।।१०२८॥
जुफां होत है रैन दिन, छूटत गोली नाल।
जाके लागत जात है, तिहं जिय गोली नाल।।१०२६॥ प्रतेलतखां दीवान जू, चिंढ़ चिंढ़ दोरै ग्राप।
बिचकर कछुकी कछु भई, चढ़ी कालकी ताप।।१०३०॥
केतक दिनमे मिर गये, यहै जगतकौ भाव।
कालतें काहू न बचे, रानों होइ कि राव।।१०३१॥

## ॥ सवईया॥

जा दिनते येते भूप ज्याइ कीने नये हैं।
दिनते येते भूप ज्याइ कीने नये हैं।
दित्तकौ करन मित भौज सित हरचंद
परदुख काटिबेकौ विक्रम ही भये हैं।
हठकौ हमीर देव छाड़ी नही हठ टेव
प्रथीराज बलकौ सुजस जगु छये है।
दौलतखां जीवत हे राजा षट इनकै मरत
इनकें मरत श्राज वैउ मिर गये है।।१०३२॥
॥ किवित्त ॥ प्रथम गंजि राठौर बहुरि भंजे कछवाहे।
जहांगीरसौं बचन कहे ते भले निबाहे।
बहुरि कांगरौ साध बलख खंधार सिधारे।
कटक साहि ग्रबास खेत चिं बहुत संघारे।
श्रीदौलतखां दीवांन तौ सप्तदीप नामी हुवौ।
श्रीसै मरद मुछारको, कैसै कै कहिये मुवौ॥१०३३॥

यहु करिबत तुरकी लिखहु, वहुरिह दसके काढ़।
संन संवत तूं देख लै, ग्रावै घाट न वाढ़।।१०३६।।
जब यहु खबर दीवानकी, पुहची जाइ नरेस।
तबिह खांन सरदारकौ, दीनौ इनकौ देस।।१०३६।।
देस दयो सरपाव दै, वहुत दलासा कीन।
पुनि दयाल ह्वै छत्रपति, विदा वतनकूं दीन।।१०३७।।
तब घर ग्राये वतन लै, खा सरदार मुछार।
हितुवन मन ग्रानंद भयो, द्रुजन भये विकार।।१०३८।।
सीवारी सब थरहरे, असी उपजी त्रास।
घर घरनी सब छाड़िकै, जाइ गह्यौ वनवास।।१०३६।।
दल सुनि खां सरदारके, द्रुवनिन परी दहल।
घटा देख फोरघों घटा, तुरियो टोडरमल।।१०४०।।
तरवर ताहरखांन तन, साहस सत सपूत।
सरदारां सरदार है, रजपूतां रजपूत।।१०४१।।

॥ सवईया॥

दान खग निकलंक राख्यो न दरिद्र रक सुभट श्रसंक जसु प्रगट मुछारकौ। गुनीजन दै श्रासीस सत्रनि काटै सीस बच्यो जिन भाजि मग लीनो दधपारकौ।

कुलको तिलक सब मुलककौ सुख देत ग्रजर ग्रमर रही थंभ परवारकौ। करतकरम करि कीनो है ग्रनूप भूप जग पर जागै कर खांन सरदारकौ ॥१०४२॥ रूप उजागर बागरकी पति लागत है दिन ही दिन नीकौ। जो लौ है सिस सूरज धू नभ है जगमै जल गंग नदीकौ। तोलौ करि करतार ऋपाल ह्वै, काइम क्यामल खांनकौ टीकौ। नैनको तारो है प्रांनको प्यारी है खां सरदार ग्रधार है जीकौ।।१७४३॥ चाहत हैं मीन जल मिले ही परत कल चाहत चकोर चंद चकई बिहानकौ। चाहत मयूर घन चाहत बसेत बन चाहै मनोरथ मन कंवल ज्यों भांनकौ। **भ्रं**घ चाहै नैन चाहै पग गैन गुम चाहै बोली बैन घट चाहै प्रानकौ। जैसे येती बातनकौ येती बात चाहत है तैसे मेरे नैन चाहे सरदार खांनको ॥१०४४॥ पूत पिताकौ देखिकै, बाढ़त है अनुराव। फदनखां सरदारखां, कोट वरषकी स्त्राव ॥१०४५॥

# ॥ इति रासा सम्पूर्णम्॥

# प रिशिष्ट

## श्री अलिफखांकी पैडी लिखते

पहलें ग्रल्लहु सुमिरिये। जिन्ह सुभट उपाया। वोल जिलांवण कारणें। रक्खें नही काया।। मांणसदै सारै नही । सोकर सुभाया। सोई जित्तै जांन कहि। जिस वोड़ खुदाया।।१।। नांव महंमद लीजिये । सुभटां सिरदार। पंथ दिखाल्या दीनदा । सगलै सैसार ।। जिन्हां कलमा ग्रक्खिया। ते लगों पार। दिल विच जिन रखी दगा। ते सटे मार ॥२॥ जहांगीर श्रकवर हंदा। दिली सुलिताणां। चार चक नव खड विच। फिरवाई आणां।। सत्ता दीपा अपरे। तिपया जयौ भाणां। दादै नेडें क्यामखां। केही गल किती। केती धरती मार कर। तेगा बल लिती।। मलूखाँसू खेत चढ़ि। जुध बाजी जिती। खिदरखानकी बांहि गहि। दिली ले दिती।।४॥ [टि]क्का क्यामलखानदा । खानां सिरताज । वड्डा होई जु गोत विच। तिस वड़ी लाज।। भुंमियां फिरे पहाड़दे। सज्जहु दल साज। मोरण मरंण भिडंनदा । रजपुत्तां काज ॥५॥ बासो पहली होत तै। कर जुध्ध भगाया। पछे सूरजमल्ल भी । तैं खेत खिसाया।। इब जगते ऊपर चढ़ो। उन सीस उठाया। तुम्ह बिण येहा कौण है। जिस लोभ न काया।।६॥

साके तैंडे बड़ बड़े। नां जांहि गिणाये। बिदा कीया तूँ जंहानो। ते भै पजाये।। राणें जेहे भूपति। ते खेत खिसाये। चारौ चकदे भूमियां। गहि श्राण मिलाये।।७॥ नगरकोटदे भूमियां । है नितदे श्राकी। लुट्टे सगले परगने। छड्डी नही बाकी। फौजदार सिकदारदी। कुह रही न नांकी। तहां पठाया ग्रलिफखां । दे गज ग्रैराकी ॥५॥ पातसाह बड़ मोलदा। सरपाव पिन्हाया। बीड़ा दिता प्यार कर। खां पैर लगाया।। बिछा होइ तसलीम कर । डेरैनौ स्राया। तद ही डेरैथे चढ्या। चुख नां ठहराया।।१।। हिक घापही भ्रलिफलां। परवत पर घाया। गहर न किता पंथ विच। बहला चिल स्राया।। तद थरराये भूमियां। यदि यों सुणि पाया। जगतैसू चगता खिभ्भया। चहुवाण पठाया।।१०॥ खां चड़िया नगारची । नीसांण बजावै। जेही भादौदी घटा । घणहर घररावै ॥ भूभ करणनौ ग्रलिफखां। ग्रानदसू धावै। जाणौ नौसहु चौपनाल। ब्याहंणनौ ग्रावै।।११॥ पैठा भ्राइ पहाड़मैं। दमांमे बज्जे। सोर होवा सैसार विच। परबत मिलि गज्जे।। नाहर देखे गउ ज्यौ। राजे हंभ भज्जे। जीव बँचाया रज तजी। श्रपजस नाँ लज्जे ॥१२॥ भ्रगो भ्रगो भूमियाँ । पछै दीवाएां। मिरग डार ज्यौ भज्जदे। हंढै उदयाण। निद्द भूख त्रिसनां मिटी। छुट्टी सुखबाणं। गिरवर गिरवर पंछ ज्यौ। वै लेहं उडाँणं॥१३॥

नर नारी मिल सेज पर। नां करिह किलोल। श्रंखी कजल ना रह्या। मुह नाँहि तंबोल।। पत्रांहदे कपड़ कीये। फटि बसंन ग्रमोल। कदही दरपण हथ्य लै। नां तकिह कपोल ॥१४॥ भगे फिरै पहाड़िये। भारी दुख पावै। पैर थके परबत चढ़त। संगती बिललावै।। श्रन्न पकावणनों नहीं। तरु छाल पकावै। दल देखे दीवानदे । छड़ि स्राप भगावै ।।१४॥ मौपै ठाण धमेहड़ी। मारी श्रसराल। जंबूदा जंबू हुवा। चूहा चंब्याल।। नगरकोट श्रपबस कीया। श्रसु चढ़ि ततकाल। मडई ग्रौर सुखेत ले। कड्डी रिप खाल ॥१६॥ कीता नगर सिकंदरा। बहु साह सिकंदर। तहां ग्रलिफखां जाइं। करि ढाह ग्र"। भगे फिरैं पहाड़ियै। ज्यों गिर गिरकंदर। रुक्खां उपर कुददे। हंढ़ै ज्यौं बंदर।। १७॥ हंभ पहाड़ी हिक होइ। यह गल विचारी। खां जीवत छड्डै नहीं । हम निजर निहारी ॥ उड़ि न सकै फट्टें नही। धर काठी भारी। करें लड़ाई बागले। हम येकै बारी।।१८॥ जगता चढचा पठाणियां। बिसभर चंव्याल। सीबैदा ग्रभू चढ्या। फतू जसवाल।। चड़चा सुखेतड़ स्यांमदा। चद सूरज मडाल। भोपत बिल्दा चड़चा। ठक्कर चिड़ियाल।।१६॥ भ्रनरुध चड़िया राजपुर। भ्रौर टलू कपूर। चड्या कल्याण कूलूदा । चंदा कहलूर ।। ग्ररु बूला कुटलहरिया । ग्राइ हुवा हजूर। चंद्रभाण तत्ता चढ्या। ज्यौ उगै सूर।।२०॥

••••ड़च दल सज्जिकें। चड़िया पठियाड़। खिणहाड़ चभी छड़िकै। स्राया खिडहाड़।। महेस भूटंतदे । ढूढंदे ....राड़ । किसदा किसदा नांव ल्यों। हभ जुड्या पहाड़ ॥२१॥ मिलकर सकल पहाडिये। दल सजे अपार। गिणत न लेखा श्रांवदा। उंमड़ा सैसार।। चड़ कर श्राये खांन पर। नां लग्गी बार। श्रांगै हाथी घूमदे। करदे हाकार ॥२२॥ तब यह गल दीवांणजी। येही सुणि पाई। ग्रगणित फौज पहाड़दी। मुक्त उपपर श्राई॥ श्रिलिफखांन नीसांन दे। तद सैण बंणाई। जस लालचदे लालची । मिलि करै लड़ाई ॥२३॥ श्रिलिफखां फुरमाईया । ल्यावहु केकांण। तद उठि दौड़चा सांहणी। दौला सहनांण।। म्रणौ निल्ला नचदा । देख्या विच ठांण। चौर फुलांया पुछदा । पाये ग्रहन ।।।२४॥ कीया खरहरा साहणी। ऋसु ऋग दिपाया। म्राण्यां नीर बिवाहदा। केकाण न्हवाया। पांणी सट्टया पुछ कर। रूंमाल फिराया। लगाम बणाइकै। सिरजोट पिन्हाया ॥२५॥ ग्राद बांध गलतंणी मखमली। खौगीर धराया। जीन कीया साखत सजी। ले तग तणाया।। जेबंध म्रगवद कसि । पाखर पखराया । दुमची ग्रौर रकेब कि । हम साज बणाया।। सिरी धरी सिर वाग रिख। बंधण खुलवाया। सिध ऊपर पाखर पड़ी । ताजी पीडाया। इंद उचीस्रव छड्डिकै । देखएांनों स्राया ॥२६॥

नीला श्राया नच्चदा। ज्यों मोर कलाइर। ऊप्पर पखर फरसरै। लहरी रैणांइर।। चाबक लगे उच्छलै। बिण छेड़चा साइर। गज्जां हंदी सैण बिच। नां होवै काइर ।।२७।। ····वैठा ग्रलिफखां। जिन सभ जग जिता। चंगा नीर समोइ कर। खां गुस्सल कित्ता।। ग्रच्छै कपड़े पेन्ह कर।रज प्याला पिता। राग जिरह तन सज्जिक । खोल सिर पर दिता । सगले आवध बधिकै। हथ बरछा लित्ता।। बैरी डिठां दौड़ाई । ज्यों मिरगां चित्ता ॥२८॥ दिता पाव रकेब बिच। सुमिर्या चित सांई। चिड़िया खां केकाण पर। हभ सैण वणाई।। श्रणियां रखी बंडिकै । दिस दिखण बाई। ग्रग्गै घुमैं चतुर गज । ग्रैरापति नांई ॥२६॥ कोतल ग्रग्गे खाँनदै। चलै उछलंदे। धुर ग्रैराक ग्ररव्वदे । चंगे दीसंदे ॥ लगै भारी सोहणें। ग्रावें हीसंदे। जेही मूरत कांमदी। मंनणों मोहदे॥३०॥ सुने जेही कंध हैं। वै जरदे पीले। रूपैदे मंदिर जिहे । वै निकुरे नीले।। मंकल चांदणी रेणसे। श्रवलक छवीलै। पंख लगें चावक लगें। विण छेड़ै ढीले।।३१॥ पोते क्यामलखांनदे । हभही मरदाने। दूनौ पखौ निरमलै। दादक ग्ररु नांनें।। विरद बहै रजवट्टदा । राखंदे वांने । दिलीदै पतिसाहदै । दिल ग्रंदर मांनें ॥३२॥ पिरथीराज हमीरसे । है जिनदै पच्छै। जुद्ध समैं फुले फिरै। भिड़दे मन ग्रच्छै॥

पेन्ह संजोवा खोल धर। जोगी गत कच्छै। खाती हो रिप ब्रिछनों। तच्छै ही तच्छै।।३३।। ताजनदे पोते तिलक। सुभटां सिरताज। स्वांम धरमनौं पालदे। इंनदा इह काज।। खेत छडि्डकैं लूंणनौं। लावै नां लाज। बैरी दिट्टां दौड़दें । ज्यों तित्तर बाज ॥३४॥ कूरम कमधज देवड़े । स्राये चौहाणं । चाहिल मोहिल सांखुले। ग्ररु मुगल पठाणं॥ कुली छतीसौ बंणि रही। कुद्दै केकांणं। गज स्रगै करि भिड़ननौ। चड़िया दीवाणं।।३५॥ रजपूतांसूं '''' कहै । आपै दीवांणं। जग विच जोइ जनमिया। सो मरै निदाणं॥ मरण वड़ा सोई वड़ा। सिख रखी कांणं। सत साहससूं जो मरै । जीतब तिह जाणं ।।३६।। निल्ले पीले उज्जले। वैबोर कुमैत। ग्रबरस मुसकी मंगसी। खिंग हरियल ग्रैत।। हुये संजोईल सूरिवां। घोड़े पखरैत। खुरी करांवै चौपनाल। रावत बिरदैत ॥३७॥ करनांयों घर रावदी। बजै सहनाइ। मारूं सींधू सुभट सुंणि। नां श्रंग समाइ॥ सत प्यालै मते हुये । रज छाक छकाइ। दोड़े परदल विच पड़ै। सुधि ग़ई हिराइ।।३८।। जुद्ध रागदी सुरति सुंणि। होवा चित चाइ। भुजां फरकै भिडणनों । यह सूर सुभाइ।। फुल्ले सुभट सजोव विच। तन नांहि समाइ। कदली दल ज्यों कापुरुस। डरि डरि थरराइ ॥३६॥ चड़े कटक दहुं वोड़थै। रिस धरि मंन धाये। हुवा भ्रंधेरा धूल उड़ि। नभ सूर छपाये।।

### अलिफखांकी पैडी ]

बिण बोले को ना लखै। स्रापणें पराये। जेही दरियादी लहर। दूनौ दल भ्राये।।४०।। घरण घसमसी खुंद खुर**। गिरवर थरराये**। कमठ कलमल्या कसमस्या। धौलै सुख पाये। सेस सांस रूंध्या हीया। स्रंग स्रंग भै छाये। करन ग्रहेड़ा जिददा। दूनो दल घाये।।४१।। जांएा संजोइ लहै घटा। गरजत नीसांण। गोली वोलेसे पड़ै। ग्ररु बूँदै बांण। चंद्रबांण निस विच वएो। विजली चमकारं। भ्रंघी ल्याई मेहनौ। दल धूलन जांणं।।४२।। ग्रसु हीसै मैमंत गज। मद बहै हंकारे। मार मार ही सूरिवां। मुंह बैण उचारैं।। दुद मच्या बिरचै कटक। मारैही मारै। दिनकूं दिन को नां कहै। हभ रैंण बिचारै।।४३।। चटकें तीर चलावदै। कर सुभट कमाणं। **ग्रटके विचही ग्रांवदे । बाणैसू बाण ॥** सटकें मिसरी म्यानथै। बाहे करपाण। लटकै सिर वै नस लगै। नालक दूजाणं।।४४।। दुह दल अग्गै गज बणें। उमँड़े घए। काले। गुंज गरज बगपंतसे । है दंत उजाले ॥ मद बरसणि भ्रंकस ग्रसणि । घूमंणि मतवाले । मंदिर जेहे गज बण। ग्ररु सुड पनाले।।४५॥ हाथीसू हाथी लड़ै। मद वहत ग्रपार। मिली जांण काली घटा। वरसंदी जल धार।। बाव चली है जोरदी। कवि कीया विचार। तर तमालदे ज्यौ मिले। तेही उणिहार ॥४६॥ हाथी देखे ग्रांवदे। सुख सुभट ग्रपार। घटा देख ज़्यों होइ सुख। संजोगिण नार॥

काइर कंपै थरहरै। स्रखी स्रंधियार। इनकूं गज येहे लगे। निसदी उणिहार।।४७॥ देखि तुरंग कुरंगसे । कुजर पये धाइ । भिंज चले असु चमिककैं। गज पहुंचे स्राइ। कहत जांन किव जाणियों। यहु हुवा सुभाइ। पिच्छै हो काली घटा। श्रग्गें हो बाइ।।४८॥ तट सुभटा कर ताजणां। सनमुख ग्रस् ग्रांणै। घाव लगाये रोस विच। जेहे मन मांणे।। भ्रग्गे हथी भग्गदे। भ्रसु गैल लगाणे। जेहे बदल बावथै । वै फिरै भगाणे ॥४६॥ साथी ग्रल्लिफखांदे । हथी मद बहंदे। गुरज मोगरी नां बदैं। गड़ सांगै सहंदे।। म्रंघियारी हल धूलदे । राखें नां रहंदे**।** चरखी बांण न मांणदे। हंढै रिंप गहंदे।।५०।। लाई भारी जांण कर । हो सूर करूर। गज तन बरछी गड गई। वैठी भरपूर। कीये महावत बहुत बल। न होंदी दूर। परवत ऊपर देखिये। जाणूं पड़े खिजूर।।५१॥ रोस होइ करि सूरिवै। गज मारे भारी। बाद बाद बाही भलै। समसेर दुधारी।। लीक कसौटी देखियें। किब उक्ति विचारी। कै मिलि बैठी मोटियार । सिंदूर सॅवारी ॥५२॥ जोधा क्रोध बिरोधसौ । गज सौहै धाये। हथियारौ हाथी हणें। हथ चंगे लाये।। सुंड कटी करवार लगि। ये भेद वताये। नाग जांण डिग रूंखथै। घरती पर स्राये।।५३॥ सुभट ग्रमिट गजसूं लड़ै। चित्त हंदै चाइ। किट्ट सिंट है कोंघ विच। किरमांणी धाइ।

सुंड मुंड भू टुट पये। यह हुवा सुभाइ। गिरवरथे उसली सिजूर। लग्गें जणुं बाइ।।५४॥ घोड़े हसती सैण विच। सोहणि उछलंदे। भूकि ग्राई काली घटा। जाणूं मोर नचंदे॥ टूटि टूटि फल सागदे । गज अग गडंदे । तारे काली रैणमे । तेहे चमकंदे ॥५५॥ हाथी दोड़ै रोस विच। वै मिटहि न मेटे। सौहैं भ्राया सूरवां। सुभटांदें बेटे।। पकड़ फिराये जे लहे। गहि सुड समेटे। म्राई वधूले जान कहि। जाणूं तिएौं लपेटे ।।५६।। कुहक वांण गज लगिकै। छुट्टै चिणंगार। तिसदी उपमां देख कर। जांन कीया विचार।। हथ्यी पल्खर जल उठी। येही उणिहार। परबत पर भाही लगी। घाहु जल्या स्रपार ॥५७॥ मद बहंदे रहदे नही। नां मंनै सार। गोली केती लगिकै । निकली दुसार ।। गोलै भनां पेट गज। किंब कीया विचार। ज्यो कंदरा पहाड़ विच । तेही उिंएहार ।।५८।। सुड कटो जाएाँ गिरै। मदिरथै नाले। पड़े महावत सथ्थ ही । घावांदे घाले।। बांदर जानूँ धर पये । टूटे तर डाले । कै ज्यौं आवै परबतथे । ढुलदे मतवाले ॥५६॥ हाथी दौड़े क्रोधसूँ । बंधएा जद खोला। दल कप्या ज्यों तर कंपै। लिग पवन झकोला।। पीलवांन उड़ि घर पड़े । लग्या तन गोला। चिड़ी पड़ै भू रूंखयै । ज्यों लग्गि गिलोला ।।६०।। पीलवान पग डिग गये। लग्गे सर भाल। धरती पड़देही मुथे। ग्राइ दब्बे काल।।

छुट्टे जग-दल विच फिरनि । तिन्ह येहा हाल। भैही पसर उछेर कर । जाणूं सूते ग्वाल ॥६१॥ गोली निकली भ्रंग गज। चलएी उएिहारे। दीसैं घाव दुसार यों । ज्यो नभ विच तारे ॥ पड़े रुंख धर पवनथैं। किब वेद बिचारे। कै जाणूं मन्दिर ढह गये। बरषादे मारे।।६२॥ हसती मारिए कोह कर। जे सुभट सुजात। हाथी घरती पर पये। तिन्हंदी सुणि बात।। येहे लग्गे जांन कहि । काले गज गात । पड़छाही सी देखिये। कै सुती रात।।६२॥ तीन पाव कुजर कटे । तरवारी घाव। डिग हथ्थी भू पर पया । मगरादं दाव।। हिक्क पाव उप्पर खड़ा। सुिए। येहा भाव। तल तर जड़ उप्पर हुई। उखल्या लिंग बाव।।६४॥ मद वहंदे रहंदे नही । दौड़ै मैमंती। दंती दती ग्राप विच । होवै चौ दंती ॥ धोलै धोलै दंत मुह । जेही बगपंती। घंटा घए विच बीजली । जाणूँ चमकंती ।।६४॥ हाथी ग्राया खान पर । चीर दंसार। खांजी श्राग्गै तमक कर । बाही तरवार ॥ सुंड पई कटि देखियें । येही उणिहार। पइया नाग पहाड़थै । किब किया विचार ।।६६॥ ग्रीर गज ग्राया खान पर। गति परवत जेही। भरएौदी उणिहार ही । मद बहदा देही ॥ बरछी मारी खांनजी । सुड पैठी केही । बंबई विच नागए। बड़ी । वह लगै येही ।।६७।। श्रागें परे न धर सके । दती मैमत। बाव हलावै रूंखनी । त्यों गज थररत।।

वरछी सुंड भकोल कर । काढ़ी इह भंत। सर्प सर्पनों देखिये । निगलत उगलंत ।।६८।। खांदे चक्कर सूँरिये। बहुले गज मारे। हार गई भुज मारदै। चित नाही हारे॥ बरछी पोये पीलवांन । कबि भेद बिचारे। जाणूं कांपा लाइकैं। तर पछ उतारे।।६१।। लोहदे नाले चले । नदियां सीम्रांएी। गोला लग हाथी पये । धरती कंपाणी ।। उछली बुदै रगतदी । तिसक्या नीसाएी। जाणुं कराड़ा टुट्टिकै । पइया विच पांणी ॥७०॥ बजें भुभाऊँ दुहु दल । नीसांएा गमकै। तीर चक छंएाके करें । ग्रह सांग धमंकै।। सुंकारे गोली करें। तरवार भमंकै। जाणुँ काली घटा विच। वै वीज चमंकै।।७१।। हथ्थी हथ्थी जुद्ध करें। ग्रौर लड़ै महावत। पाइकस्ँ पाइक भिड़े। रावतसूं रावत।। सुभटसूँ निपट निसंक होइ। मारणनों धावत। काइर कोट जतन करै। जिद वोट बंचावत ॥७२॥ भले भिड़ भिड़ ग्रापमें। कुद्दै कर छालै। वोट होइ कर चोटनो। बै नांही टालै।। सागी मारे धर पये। तरफें कर डाले। लहरी लैंदे देखिये। खाये ग्रहि कालै।।७३।। लगे ताजणौं कोह कर। श्रमु करी जगद। हस्तीदै मस्तक चढ्या। चित्त बीच ग्रानद।। नाल रह्या गड़ि सीस गज। सुणि उकति निरद। जाण्ँ निकल्या दूजनों । दुतियादा चंद ॥७४॥ सुभट सुभट लड़ रत रंगे। कर खेल धमाल। सभनांदै गल बिच होवै। है कपड़े लाल।।

उछलंदे असवार यों। लगि गोली नाल। बंदर लेदें देखिये। उलटी कर छाल ॥७५॥ भिड़दे भार श्राप बिच। सुभटाँदे भुंड। हाथ पांव कटि कटि पवैं। ग्ररु फुट्टै मुंड।। टूटि गई करवार भी। हथी रहे टुंड। चंगे न्हाये सूरिवां । धारांदै कुंड ॥७६॥ बरछी बाही सूरिवै। जेही विच जांणी। चोट लगी रत उछलैं। विच सिप्पर ग्राँणी।। सिप्पर बरछी पोइली। तिसक्या नीसाँणी। जाणूं किरछित नालियां। भीगंदै पांणी।।७७।। लोहैसूं लोहा मिलै। सुणियै ठणकार। भाल सहारै लोहदी । सापुरस भुभार॥ गज्जे जोधा कोध बिच। ग्ररु बज्जे सार। कुंभ फुटि सिर टुट्टिदे। छुट्टै रत धार ॥७८॥ फड़फड़ाहि सिर सुभटदे। वै तनथै न्यारे। मार मार बिण ग्रौर कुछ। नां बैण विचारे। तड़फड़ाहि घर घरणि पर। सिर बिण बेचारे। डगमगाहि घाइल चरण। मदुवै उणिहारे।।७६॥ लोहू नदी सुरस्सती। जमना गज मारे। गंगा जेहे दंद मुह। करतार सॅवारे। तिरवैणी संगम होवा। जांन भेद बिचारे। सुभट परे रत न्हांवदे । जाणूं पूजारे ॥ ८०॥ पड़े सूरिवां खेत बिच। ग्ररु कुंजर पास। सुंड लगी मुँह सुभटदै। सुणि उकत प्रगास।। जाणू सुत्ते देख कर। पीवणदी प्यास। निकल्या सर्प पहाड़थै। पीवंदा स्वास।। ८१।। भ्रंदादे धगे कीये। हौर मणके सीस। गज सुंडांदे मेर कर । माला कीनी ईस ॥

करै कपरदी रत डिहूँ। सुमिरण जगदीस। श्रति हरिखिदा जांन कहि। दे सुभट श्रसीस।। ८२।। मुडहदी माला करी। पुजे सिव काज। गलै लिग सुभटां मिल्या। मन फुल्या आज।। सूरांदे लोइण खुले। स्रति रहे विराज। गिरभै दौड़े भ्रंख पर। ज्यौ दल वै बाज ॥ ६३॥ पड़े सूरिवां खेत बिच। घाव भकभक बोलें। पास न ग्रावैं गिदड़े। वै भगदे डोलैं।। •••••वेखै मुंछां हलदी। जद पवन भकोलैं। गिरक ग्रखंदा त्यौर तिक । मुंह नांही खोलै ।। ५४।। धूल पई उड़ नैण विच। डिठ त्योर छिपाये। निडर होइ द्रिग सूरदे। तद गिरभौं खाये।। अंख बाक्त तन सुभटदे। दिट्ठां रहसाये। तद सियाल डिठ बंधकै। खांणेनी स्राये।।८५॥ **ग्रत किलकंदी चौंपनाल । जुग्गिन उठि धाई** । घांण पया जित सुभटदा । तित प्यासी आई। खप्पर भर छांणहि रगत। दिल विच हरखाई। रैणी जांण कसूंमुदी । रंगरेज चढ़ाई ॥ ६।। हाथी कटि धरती पये। घाइल होइ भारी। जिद निकाल्या सूरवैं । सांगोदी मारी।। ज्गिणं गज उतरें चढें। जेही उणिहारी। टिब्वै चड़ि चड़ि कुद्दी। ज्यों कन्या कवारी।। ५७।। रिण विच वस जुगणी। मिलि करी धमाल। पिचकारी गज सुंड कर। छिड़कै रत वाल।। लाल हुये रंग हभांदे। रग रगत गुलाल। मुंड कुड विच न्हाइ कर। वै हुई निहाल।। ८८।। पीवे प्यालै खोपरी। मिलि जुगिएी वाली। मद लोहूथै हिंहैं। हंभै मतवाली।।

गजक कलेजेदी करी। ग्रंखा विच लाली। म्रंदा विच गिरभाँ फॅघी। ज्यों पंखी जाली।।८९।। मुंड किथांहूँ कटि पये। धड़ सिरथैं न्यारे। रज सहदा प्याला पीया। डर मरंण निवारे॥ राह केत श्रंबित लिया। वै मरहि न मारे। श्रमर हुये मरि सूरिवां। ग्रहदी उणिहारे।।६०॥ दिती ग्रंदै गिरभनौ। होर ग्रंख कराल। लोह दित्ता जुगणी । होर सिभ कपाल।। हड्ड सुघर तीनों दये। चंम मास सियाल। हभ तन दित्ता वंडि कर। जस लंया मुछाल।। ११। साहिमखां सिरदार है। जिस वड्डा तोल। सही भतीजा खांनदा। जग रख्या बोल।। येदल नाथा भाइया। कम्माल ग्रमोल। काइम दोइ जमालखां। रिएा करहि कलोल।। तुग्गू हंदे मुजाहदा । भीषन बहलोल। लाडू भ्ररु पेरोजखां । पइया हिक कोल ॥ खानूं अब सरीफ भी। रिगया रग चोल। श्रर मारूफ सिकदरै। सहिया भकभोल।। खानू खासा खांनदा। भिड़िया दै ढोल। उदा परता चतुरभुज। रांणां खग खोल।। कौजू हरदा मनोहर। जग्गा घमरोल। दोदराज मोहन जुगल। तेगां तन छोल।। किसदा किसदा नांव ल्यौं। भूभे हभ टोल। यों खधी तलवार मुँह। ज्यों खांहि तबोल। खां उपर हम सथ्थनै। जीव सट्या बोल।।६२।। सुभट मुये दुंह वोड़दे । म्रावै नां गिणांए। ह्य गय नर मिलकै पया। कीचक भ्रमसाए।।

पातसाहदै कंमनों। भूभे दीवांए।। हूर भिसत विच ले गई। बैठाइ विवाण ॥६३॥ ग्रलिफखांदी जोडनों । उमराव न ग्रांएा। जहाँगीर पतिसाह भी। यों किया वखांए।। जीवंदे वहु गढ़ लीये। जाएांत जहांए।। मुये भिसत ली जाइ कर। वंन धन दीवांए।।१४॥ येहा जुध सैसार विच। किनहीं न मचाया। दुहं वोड़दे सूरिवां। हिक जीव तन पाया।। विरचे जोधा ग्राप विच । किरचेकी काया। जगर्त विसंभर भिग कर। जिद स्राप वंचाया ॥ ६५॥ स्वांम धरम पाल्या भले। चिकवै चौहाँए।। पातसाहदै कंमनौ । दित्ता जीव जारत ग्रावै खानदी। चिल सकल जहांए।। करामात परगट हुई। सिझे " दीवांए।। ६६।। नाव घिएादे ग्रलिफ्खां। दुख दालद भगौ। मनदी मनसा पुज्जवै। भाग सुत्ता जग्गै।। पार्व धन सुत लखमी। जोई दिल मग्गै। हम कुह पावै भोर उठि। जो पैरा लग्गै।।६७॥ सुभट सुएौं गल हथ्यियार। तौ रथ्यी लीजै। जेही कीती ग्रलिफखांनुं। जेतेही कीजै। पांणी हथियारा हंदा। ग्रंत्रित ज्यों पीजै।। कड़ही नांव मरै नही। जै देही छीजै।।६८।। ढाढ़ी पठ पजावदी । वोली पहिच (चानी ?) वह तौ सुध ग्रावें नहीं। जे करूं वढ़ "(वढानी ?) भाषादी चिता नही। गल सची जः (जानी ?) उकत विसेख जु किह गये। सोई परव (वानी ?) ॥६० सोलहसै ईकईसमें । जनमें दीवांए। कीये ऊजले क्यामखां। चकवै चौहांए।। संवत हुवा तियासिया। लैंखे परवांए। बैंकुंठ पहुंचे ग्रलिफखां। छड्ड दीया जहांए।।१००॥। इति श्री दीवांन ग्रलिफखांकी पेंड़ी संपूर्ण।।

सम (मा) प्ता । ग्रथ संवत् १७१६ मिती कातिक बदी ११ सनीसरवार । तारीख २३ मा० मृहरंम सन् १०७० लिखाइतं पठनार्थं फतैहचंद लिखंत भीखा ॥

### क्यामखां रासाके टिप्पण

पुष्ठ १, पद्यांक ९. नूर महम्मदको रच्यो.....

प्रनथकर्ताने, मुसलमान होनेके कारण, जगत्की सृष्टिकी मुसलमानी परम्पराका ुः . किया है।

पृष्ठ ४, पद्यांक ३८. वाके राजा आद हुव.....

इस पद्यसे जॉंनने दिन्दू परम्पराको मुसलमानी परम्परासे जोडनेका प्रयास किया है इसके श्रनुसार श्रादमसे श्रनेक पीढ़ियोंके बाद श्रादि, श्रनादि, पुणादि, ब्रह्मादि, मेरु, मंदर कैलास, समुद्र, वशिक, राहु, रावण श्रीर धुंबुमार हुए। धुंबुमार चक्रवर्त्ती राजा था।

शायद यह कहनेकी श्रावश्यकता नहीं कि यह कल्पित वंशावली पुराणसम्मत नहीं है। पृष्ठ ४, पद्यांक ४४. प्रगट्यो तिहिं मारीच सुत.....

सम्राट् धुंधुमारको मरीचि ऋषिका पिता वताना शायद चौहानोंके भाटोंकी कल्पना रही होगी। मरीचि तो केवल ऋपि मात्र थे।

पृष्ठ ४, पद्यांक ४४. वाकै राजा जमद्गिन.....

मरीचिका जमदिग्न, जगदिग्नका परशुराम, परशुरामका शूर, शूरका वस्स, वस्सका चाह श्रीर चाइका चन्द्रमाके स्मरण्से उत्पन्न चाहुवान — यह नवीन चौहान-परम्परा किसी श्रंशमें किएपत होती हुई भी महस्त्रपूर्ण है। सभी चौहान श्रपनेको वस्स गोत्री मानते हैं; किन्तु सभी श्रपनेको वस्सको संतान माननेके लिये तैयार नहीं हैं। क्योंकि वस्स गुह-गोत्र भी हो सकता है। क्यामलां-रासामें स्पष्टतः इन्हें ऋषि वस्सकी संतान माना गया है, श्रीर यही संभवतः ठीक है। क्योंकि श्रनेक प्राचीन प्रमाणों द्वारा इस कथनकी पुष्टि की जा सकती है। विजोल्याके शिलालेख (सं. १२२६) में स्पष्ट लिखा है कि प्रथम चौहान राजा श्रहिच्छत्र प्ररका वस्स-गोत्री 'विप्र' श्रयांत् ब्राह्मण् था। सं्वाके संवत् १६१९ श्रीर श्रवलगढ़ (श्रावू) के संवत् १२७७ के शिलालेखोमें भी चौहानोंका वस्स ऋषिसे सम्बन्ध, प्रायः इतना ही स्पष्ट है। केवल पृथ्वीराज-रासाके श्राधार पर उन्हें श्राग्नवंशी मानना इतिहास-विरुद्ध है। वस्तुतः श्रारम्भमें चौहान ब्राह्मण् थे; धर्मकी रचाके लिए चित्रयो-चित कार्य संभालनेके कारण, चादमें उनकी गणना चित्रयोमें की गई। प्राचीन कालमे इसी तरह ब्राह्मणोंसे श्रनेक क्षत्रिय-वंशोका और क्षत्रियोंसे अनेक ब्राह्मण-वंशोंका प्रवर्त्तन हुश्रा है।

पृष्ठ ५, पद्यांक ५०. संभर लयो निकास जिहं.....

पृथ्वीराज-विजय एवं विजोल्याके शिलालेखमें वासुदेव चौहानको सांभरका उत्पादक माना गया है। शायद उसका यह मतलब हो कि इसी राजाने सर्व प्रथम शाकम्भरी क्षेत्रको कीलका रूप देकर नमक निकालना आरंभ किया हो। पृष्ठ ५, पद्यांक ५४. क्यामखांन देवरे सीसोदिये.....

चौहानोंकी शाखात्रोंकी यह सूचि महत्त्वपूर्ण है; किन्तु इनमेंसे कुछ ग्रपने त्रापको श्रव चौहान नहीं मानते । विषय गवेषणीय है ।

नैणसीके अनुसार चौहानोंकी निम्नांकित शाखाएँ थीं-

सोनगरा, खोची, देवड़ा, राकसिया, गीला, डेंडरीया, वगसरिया, हाढा, चीवा, चाहिल, सेलोत्त, बेहल, बोडा, वोलत, गोलासण, नहरवण, वैस, निर्वाण, सेंपटा, ढीमडिया, हुरडा, म्हालण श्रोर वंकट ।

कर्नल टॉडके अनुसार २४ शाखाएँ ये थीं-

चौहान, हाडा, खीची, सोनगरा, देवडा, पिबया, सांचोरा, गोहेलवाल, मदोरिया, निरवाण, मालण, पुरिवया, सूरा, मादडेचा, संकरेचा, भूरेचा, वालेचा, तरसेरा, चाचेरा, निकुंभ, रोसिया, चांदू, भांवर, बंकट।

पृष्ठ ६, पद्यांक ५८. राज कियो है दिल्ली में मानक दे चहुवांन.....

दिल्लीमे मानिकदे श्रादि चौहानोंका शासन राजभाटों श्रीर कवियोकी कल्पना मात्र है। विग्रहराज चतुर्थसे पूर्व दिल्लीमें चौहानोंके राज्यके ृंलिये कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। क्यामखां रासाकी वंशावली श्रीर घटनावलीका यह भाग श्रिधकांशमें कल्पित है।

पुष्ठ ७, पद्यांश ८२ से. घंवका श्रप्सरासे सम्बन्ध श्रौर उससे क्यामलांके पूर्वजोकी उत्पत्ति.....

ऐसी कल्पित कथायें श्रन्य ऐतिहासिक व्यक्तियोंके विषयमें भी प्रचलित हैं।

पृष्ठ १०. पद्यांक ११०, ताके गूंगा वैरसी.....

क्या यही ददरेवेका वीर चौहान है ? हम एक पोढीके लिये लगभग चौबीस वर्ष रखे तो गृंगा महमूद गज़नवीके समकालीन बैठता है।

पुष्ठ ११, पद्यांक ११६. तिहुंनपाल सुत ऊपज्यो मोटेराई सकाज.....

दुरेवेमे चौहानोंका राज्य पर्याप्त प्राचीन समयसे है । डाक्टर टैसीटोरी द्वारा संपादित संवत् १२७० के शिलालेखमें मंडलेश्वर गोपालके पुत्र राणा जयतसिंहका उल्लेख है ।

(एशियाटिक सोसाइटी वंगालका मुखपत्र, ५० १६, पृ० २५७)

पृष्ठ ११, पद्यांक १२७. उत्तरें हे हिसारमें श्राइ.....

इस पर पृष्ठ ११४ की क्यामखांकी मृत्यु पर की टिप्पणी देखे ।

पृष्ठ १४, पद्यांक १६३. फीजदार किर क्यामंत्रा, सींपी दिल्ली ताहि। ग्रापुन दलयल साजिके, चले टटाकीं साहि॥

फिरोजसाह तुगलकने सन् १२६२ में ९०,००० मैनिक लेकर ठटा पर श्राक्रमण किया। सिधियोंने तुगलक सुल्तानका इतनी वीरतासे सामना किया कि उसे ठटाका घेरा उठा कर कुछ समयके लिए गुजरात लोटना पड़ा। सेनाके बहुतसे श्रादमी भूख, प्यास श्रोर बीमारीसे रास्तेम मर गये। दिल्लीमें भी बहुत दिनसे कोई समाचार न पहुँचनेके कारण घवराहट फैल गई। केवल प्रधान मन्त्री मिलक मकबूलकी सावधानीसे स्थिति संमली रही। बादशाहकी श्राद्यातिमें दिल्लीका कार्यभार इसीके हाथमें था। चौहानवंशी क्यामखांकी तरह मकबूल भी किसी समय हिन्दू था। किन्तु उसकी जाति राजपूत नहीं, ब्राह्मण थी श्रोर वह शुरूमें तेलिंगानेका रहने वाला था। उसको मुसलमान बनानेका श्रेय भी फिरोज तुगलकको नहीं, मुहम्मद बिन तुगलकको है। मकबूलकी मृत्यु सन् १३७२-७३ में हुई। क्यामखां उससे कहीं श्रिधक समय तक जीवित रहा। उसकी मृत्यु सन् १४१९ में हुई। (देखें, शम्से सिराज श्रकीफकी तारीख फिरोज शाही)

पृष्ठ १५, पद्यांक १७७. क्यामखांनको नाम तव, राख्यो खांनु-जहान.....

रामाके कथनानुसार क्यामखांने मुगलोंको हराया । इससे प्रसन्न होकर सुल्तान िकरोज्ञ्याहने उसे 'खान जहां' की उपाधि दी। िकन्तु यह कथन भी श्रश्चद्ध है। िकरोज्ञ्याहके समय मुगलोंसे युद्ध प्रायः वन्द्र ही रहा। वास्तवमें क्यामखानी क्यामखां तो जीवनके श्रन्त तक क्यामखां ही रहा। खां जहांकी उपाधि तो उस मकवूलको मिली, जिसका हम उपरोक्त टिप्पणमें निर्देश कर चुके हैं। मकवृल (खां जहां) की मृत्युके उपरान्त किरोज्ञ्याहने उसके पुत्रको खां जहांकी उपाधि दी।

रासाके रचियताने यह भूल क्यों की इसका हमने श्रान्यत्र विशाद रूपसे विचार किया है। यहाँ इतना ही कहना प्रयास होगा कि मकव्लको भी खां जहां बननेसे पूर्व किवांम-उल- मुल्ककी पदवी मिल चुकी थी। श्रातः एक किवामके कार्योंको श्रानेक सिद्योंके बाद दूसरे प्रायः तत्सामयिक ही श्रान्य किवामके समक्त लेना कोई बढ़ी बात न थी। (देखें, ईलियट श्रीर डाउसन, २, २६८)।

पृष्ठ १६, पद्यांक १८०. जवहि भयौ वस कालके फेरोसाह सुतलान। तव महमद महमूदुनें, फेरि जगुमें ग्रान॥

वास्तवमें .िफरोज़शाहके उत्तराधिकारियोंकी परम्परा निम्नि खित थी -

१. गियासुद्दीन तुग़लक द्वितीय सन् १३८८

२. श्रवृत्रक तुग़लक १३८९

३. सुहम्मद तुग़लक्ष १३९०

४. श्रलाउदीन सिकन्दर तुग़लक १३९४

५. नासिरुद्दीन महमूद तुग़लक्र १३९४

९. नसरत तुगलक १३९६ (४ का प्रतिपत्ती)

७. महमूद तुगलक १४०१ (पुनः स्थापित)

रासाके रचियताने केवल मुहम्मद श्रीर महमूदके नाम दिये हैं। संभव है कि क्यामखांका मुख्य कार्यकाल १३८८ से १४१३ का यही श्रशांतिका समय रहा हो। पृष्ठ १६, पद्यांक १८२. तब नसीरखां पुत्र उहिं, ठौर गही ततकाल।.....

नसीरखांसे मतलव संभवतः नासिरुद्दीन महमूदसे हैं। इसके लिये हमारा मल्छूखां पर टिप्पण देखें। यह कुछ समय तक दिल्लीका नाममात्र सुल्तान था। पृष्ठ १६, पद्यांक १८५. मल्लूखां चेरौ हतो.....

मल्लुखां दीपालपुरके सूबेदार सारंगलांका भाई और सुल्तान महमूद तुगलकके समयका प्रभावशाली सरदार था। अपने प्रतिद्वन्दी सादतलांसे विद्वेषके कारण जय सुल्तान महमूद ययाना जाता हुआ ग्वालियर पहुँचा तो मल्लुखांने एक षडयंत्रकी रचना की। भेद खुलने पर मल्लुखांक अनेक साथो मारे गये; किन्तु स्वयं मल्लुखां वच निकला। दिल्ली पहुँच कर उसने मुकर्रवलां नामके अन्य प्रभावशाली सरदारके यहाँ आश्रय प्रहण किया और उसकी सहायतासे केवल क्षमा ही नहीं, इकवालखांकी पदवी भी सुल्तानसे प्राप्त की। सादतलां भी मौन न रहा। कई अमीरोंको अपने पक्षमें कर फिरोजशाहके एक पुत्रको उसने नसरतशाहके नामसे गद्दीनशीन किया। जून सन् १३९८ में, मल्लुखां नसरतशाहसे जा मिला और छरान पर शपथ खाकर उसे दिल्ली ले आया। दो दिनके वाद मल्लुखांने नसरतशाह पर धोखेसे हमला किया और उसे पहले फिरोजाबाद और फिर पानीपतकी तरफ भगा दिया। अपने शरणदाता सुकर्षवलांको भी इसी तरह उसने धोला दिया, और उसे मार कर महमूद तुगलकके नाम पर, कुछ समय तक राज्य-शासन अपने अधिकारमें रखा।

इसी साल तिमूरने भारत पर श्राक्रमण किया। मल्लूखांको हराना उसके लिये बांये हाथका खेल था। सुल्तान महमूदने गुजरातमें शरण ली। मल्लूखां बरान (बुलन्दशहर) भाग गया। वहां भी उसने किसी श्रंशमें अपना श्राधिपत्य जमाया, श्रौर श्रपने कुछ प्रतिद्वन्दियोंको धोखेसे मारा। सन् १४०५ में दिल्ली लौट कर मल्लूखांने सुल्तान महमूदको वापिस बुलाया श्रौर उसे एक महलमे कैंद कर उसके नामसे राज्य किया। एक साल बाद सुल्तान महमूदने कन्नौजमें श्रपना ढेरा जमाया। सन् १४०६ में मल्लूखांने सय्यद खिन्नखां पर चढ़ाई की श्रौर पाकपट्टनके निकट युढमें मारा गया।

उसके जीवनकी उपर्यक्त घटनाश्रोंसे स्पष्ट है कि मल्लूखां वास्तवमें पक्का वेईमान था। किन्तु रासाकारने यह बात माननेमें भूल को है कि उसने नासिर महमूद शाहका वध किया था। उसने केवल जहाँ तक संभव हुत्रा उसे केंद्र रखा। यह बहुत संभव है कि मल्लूखांकी वेईमानीसे रुष्ट होकर सन् १४०१ में क्यामखांने उसका विरोध किया हो। (मल्लूखांके विशेष विवरणके लिये देखें, तारीख मुवारकशाही, इलियट एएट डाउसन, खंड ४, एट्ट ३२-४०)।

पृष्ठ १९, पद्यांक २२२-२४. तक का वर्णन.....

रासाने इस पृष्ठके वर्णनमें क्यामखांको प्रायः उत्तर भारतका सम्राट् बना दिया है। यह वर्णन स्पष्टतः श्रितिशयोक्ति-पूर्ण है। पृष्ठ २०, पद्यांक २३७. खिद्रखांन्ंकों सौंपके, दिली चले पतिसाह......

तिमूरने खिञ्चखांको दिल्लीका राज सोंपा या नहीं इस विषयमें इतिहासकारोंमें मतभेद है। उस समयके इतिहास तारीख मुबारकशाहीमें केवल इतना लिखा है कि इन्छ दिन वाद खिञ्चखां जो तिमूरसे उर कर मेवातके पहाड़ोंमें भाग गया था, यहादुर नाहिए, मुबारकखां श्रोर जिरकखांके साथ तिमूरसे मिला। तिमूरने खिञ्चखांके सिवाय सबको केंद्र कर लिया। तिमूरने खिञ्चखांको मुस्तान श्रोर देपालपुरकी जागीर दी श्रोर उसे वहाँ भेज दिया। (इलियट श्रोर डाउसन, खंड ४, एष्ट ३५-३६)।

पृष्ठ २६, पर्यांक २४१.—

रासाका यह कथन ठीक नहीं है कि तिमूरके चले जाने पर खिद्राखांने दिवली पर श्रधिकार कर लिया श्रीर मल्लुखां दिव्लीको चापस लेनेके प्रयत्नमें मारा गया। वास्तविक घटनाके लिये मल्द्रख़ां पर टिप्पण देखें।

पृष्ठ २१, पद्यांक २४२ से.—

रासाकारने एक नवीन खिद्रखांकी श्रसस्य कल्पना की है। एकको उसने दिल्लीमें तिम्रूका श्रिधकारी बनाया है श्रोर दूसरेको मुल्तानका सूबेदार माना है। वास्तवमें मुल्तानके सूबेदारका ही नाम खिल्रखां था श्रोर कुछ इतिहासकारोंके मतानुसार तिम्रूने हिन्दुस्तानमें श्रपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। रासाने गल्तीसे दौलतखांको खिल्रखां पठानका नाम दिया है। सञ्यद खिल्रखांका प्रतिद्वन्दी श्रोर क्यामखाँका शश्रु था। उसीसे खिल्रखांने दिल्ली छीनी। (इलियट श्रीर ढाउसन, ४, ४५)।

पूष्ठ २४, पद्यांक २८२-८३.---

खिल्रखांने भाटियो, क्यामखानियों, सांखलो श्रादिकी सहायतासे राठौड वीर चूंड़ा पर चढ़ाई की। जय खिल्रखां मरोट पहुँचा तो भाटी राजकुमार चाचाने उसका श्रच्छा स्थागत किया। जांगळ्से देवराज सांखलेने मुसलमानोंको सहायता दी। नागोरके हुर्गका हार स्वयं चूंड़ाने खोल दिया श्रीर वीरतापूर्वक युद्ध करता हुश्रा धराशायी हुश्रा। (देखें, छंद राउ जहतसी)। पृष्ठ २५, पद्यांक २८६ से. क्यामखांका मुक्तानके खिजरखांको सहायता देना.....

मल्दूख़ांकी मृत्युके वाद दौलतखांके हाथमें राजकार्यकी बागडोर श्राई । महमूद नाममात्रके लिये सुल्तान वना रहा । सन् १४०७में खिज्रखांने दौलतखां पर श्राक्रमण किया । दौलतखांके सब साथी खिज्रखांसे जा मिले । इनमें क्यामखां भी रहा होगा । खिज्रखांने विजयी होने पर हिसारका जिला (सिक्क)क्यामखांको सौंप दिया । दिसम्बर १४०७ में सुल्तान महमूद्ने हिसार पर श्राक्रमण किया श्रोर क्यामखांने उससे संधि कर श्रपने पुत्रको सुल्तानके पास भेज दिया । रासाने इसी श्राक्रमणको हिसार पर खिद्रखां पठानका श्राक्रमण मान लेनेकी भूल की है । विजय भी दूसरे पक्षकी हुई; क्यामखांकी नहीं । सन् १४१२ में सुल्तान महमूद्की मृत्व

हो गयी और दिल्लीके श्रमीरोंने दौलतखांको गद्दी पर बैठाया। रासाने फिर भूलसे यह मान लिया है कि श्रमीरोंने खिद्रखां पठानको गद्दी पर बैठाया। खिद्रखां पठानके स्थान पर दौलतखां करने पर, रासाकी वातें प्रायशः ठीक श्रीर डिक्संगत बैठ जाती हैं।

रासामें लिखा है कि खिदरखां पठान (वास्तवमें संभवतः दौलतखां) के हिसार पर ग्राक्रमण्से कुद्ध होकर क्यामखां मुख्तान पहुँचा श्रौर वहांके सूवेदार खिजरखांको दिल्ली पर चढा लाया। शायद यह कथन ठीक ही है। कमसे कम यह तो निश्चित है कि क्यामखांने खिज्ञखांका पक्ष लिया था। सन् १४११ में उसने खिज्ञखांसे हिसारकी शिकदारी प्राप्त की थी। सन् १४१४ के मई मासमें जब खिज्ञखां ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उसने दौलतखांको किवामखां (क्यामखां) को सौंप कर हिसारके किलेमें केंद्र कर दिया। (देखें, इलियट श्रौर डाउसन, ४,४२-४५)।

पृष्ठ २६, पद्यांक २०१. येक खोंस तो क्यामखां, ठाढे हुते सुभाइ। खिनरखानु दीनो धका, परो नदीमें जाइ॥

त्तिज्ञखांके हाथ क्यामखाकी मृत्युका तारीख-मुवारकशाहीमें निम्निलिखित वर्णन है—
''सन् १४१९ – ख़िज़्खां वदाऊंकी तरफ वदा श्रीर कस्वा पिट्यालीके पास उसने गंगाको
पार किया। जव (बदाऊंके श्रमीर) महाबतखांने यह सुना तो उसका हृद्य बक्से रह गया, श्रीर उसने घेरा सहनेकी तैयारी की। खिज्ञखां ६ महीने तक घेरा ढाले रहा। जब वह हुगं को हस्तगत करने वाला ही था, उसे मालूम हुश्रा कि दिवंगत सुक्तान महमूदके कुछ श्रमीरांने उसके विरुद्ध पढ़यन्त्रकी रचना की है...इनके श्रन्तगंत किवाम (क्याम) खां इख्त्यारखां थे। ज्योंही खिज्ञखांको यह मालूम हुश्रा उसने घेरा उठा लिया, श्रीर दिक्लीकी तरफ कृच किया। रास्तेमें गंगाके किनारे २० जुमादल श्रव्यल, ५२२ हिज्री सन्के दिन किवामखां (क्यामखां) इख्त्यारखां श्रीर सुलतान महमूदके दूसरे श्रफसरोंको पकड़ कर उसने राज्य-द्रोहके श्रपराधमें मरवा ढाला श्रीर किर स्वयं दिक्ली वापस गया। (तारीख सुवारकशाही, प्रष्ठ ५१, इलियट एएढ ढाउसन, भाग ४)।

रासाके वर्णनानुसार क्यामखां निरपराध था। केवल सन्देह और व्यर्थके भयके वशी-भूत होकर ख़िज्ञखांने उसे मार डाला। पृष्ठ २६, पद्यांक ३०४. जीयो वरस पर्चानुंवे क्यामखानु चहुवांन।.....

क्यामखांनुंका ९५ वर्षकी आयुमें मरना कई कारणोंसे असंगतपूर्ण प्रतीत होता है—

- (१) पड्यन्त्रका नेतृत्व ही नहीं, सेनामें ज़िल्लखांके साथमें रहना भी, सिद्ध करता है कि क्यामखां उस समय अतिवृद्ध न रहा होगा। ९५ वर्षका बुद्धा सेनाके साथ जानेका क्या साहस करेगा ?
- (२) रालांके अनुसार फिरोज़शाह करमचंद (क्यामखां) को उस समय पकड ले गया जय वह हिसार आया। हिसारकी स्थापना सन १२५१ के बाडकी है। करमचंद उस समय नादान यालक था। मृत्युके समय ९५ वर्षकी आयु माननेसे वह फ्रिरोज़शाहके राज्यके प्रारंभमें भी सत्ताइस या अट्टाइस सालका होता।

- (३) क्यामखांका कार्यकाल विशेषतः फ़िरोज़शाहकी मृत्युके बाद है। रासा वाली आयु मानने पर हमें यह भी मानना होगा कि क्यामखांके मुख्य युद्ध आदि उसके ६४ वर्षके हो जानेके याद हुए।
- (४) रासाके अनुसार क्यामखांका पुत्र ताजखां वहलोलखां लोदीके राज्यमें वर्त्तमान था। वहलोल सन् १४५१ में गद्दी पर वैठा। ताजखांको उस समय ६० सालका मानें तो उसका जन्म सन् १३९१ में होना चाहिये। रासा द्वारा दी गई क्यामखांकी आयु स्वीकृत करने पर हमें यह मानना पहेगा कि क्यामखांके सब से बड़े पुत्रका जन्म उस समय हुआ जब क्यामखां ६७ वर्षका हो चुका था।

पृष्ठ २७, पद्यांक ३११. खिजरखानुपे ना गये, रह्यो बुलाइ बुलाइ । वैठे रहे हिसारमें कर्यो जूहार न जाइ ॥

रासाके इस कथनके अनुसार कायम खांके पुत्रोंने हिसारको अपने अधिकारमें रखा; किन्तु तारीख मुवारकशाही से स्पष्ट है कि अपनी मृत्युसे कुछ पूर्व ख़िल्लखांने हांसी और हिसार मिलक रजव नादिरको दिये थे। ख़िल्लखांके पुत्र मुवारकशाहने हिसार अपने सम्बन्धी मिलक-उश्कर्ष मिलक बदाको सौंप दिया।

पृष्ट २७, पद्यांक ३५३-१५.--

रासाने सट्यदः वंशकी सूची इस प्रकार दी है-

- (१) खिद्रावां
- (२) मुवारक
- (३) मुहम्भद फरीद
- (४) अलाउद्दीन
- (५) अमानतखां

इनमें तीसरे सुस्तानका नाम अशुद्ध है। वास्तवमें यह नाम न मुहम्मद था, और न फरीद ही। ठीक नाम मुहम्मद शाह विन फरीदशाह है। रासाने पिता और पुत्रके नाम मिला दिये हैं। फरीदशाह सुस्तान मुवारकशाहका पुत्र था। अमानतखांके राज्यका वर्णन हमें मुस्लिम इतिहासमें नहीं मिलता। अलाउद्दीनके समयमें ही दिख्लीका राज्य सय्यदोंके हाथसे निकल गया। केवल यदाऊंका जिला के कर उसने दिल्लीकी बागडोर अपने सामन्त वहलोलशाहके हाथमें सौंप दी। पृष्ठ २७, पद्माङ्क २१७. ढोसी उपर अखन है.....

अखन मायद इख्त्यारखांका नाम है। (देखिये, अग्रिम ३१८ वां पद्य)।
पृष्ठ २८, पद्यांक ३३१. ताजखांनुं महमद्दखां, दोड रहे हिसार।

ठौर पिता राखी भले.....॥

रासांके इस पद्यमें फिर क्यामखानियोंके हिसार पर अधिकारका वर्णन किया गया है।

किंतु जैसा ऊपर निर्देश किया जा चुका है, कुछ समयके लिये तो दिसार अवश्य क्यामखानियोके हाथसे निकल गया था, और इसी कारण सम्भवतः ताजखां और महमूदखांको कुछ समय तक नागोरीखां (फिरोजखां) के यहाँ आश्रय ग्रहण करना पड़ा।

पृष्ठ २९, पद्यांक ३४० से. राणा मोकलसे नागोरके खां और क्यामखानी साइयोंका युद्ध.....

रासाने मेवाड़के स्वामी राणा मोकल और नागोरीखांका अच्छा वर्णन दिया है। राणाकी विजय इतिहास द्वारा समर्थित है। क्यामखानियोंकी राणा पर विजय संभवतः कल्पित है।

सम्वत् १४८५ (सन् १४२९) के श्रङ्गी ऋषिके शिलालेखमें इस युद्धका प्रथम उल्लेख है। क्यामखानी भाई सन् १४१९ में किवामखां (क्यामखां) की मृत्युके बाद ही हिसार छोड कर नागोर पहुँचे होंगे। वास्तवमें उन्होंने यदि इस युद्धमें माग लिया हो तो हम युद्धको सन् १४१९ और १४२९ के बीचमें रख सकते हैं। शिलालेखमें राणा मोकलके दो प्रतिपक्षियोंका वर्णन है—एक फिरोजखांका और दूसरा महमद का। फिरोजखां नागोरका स्वामी था। क्या यह संभव नहीं कि महम्मद उसका मित्र एवं अनुगामी क्यामखानी महमूद हो?

गीलियोंका भारतमें प्रयोग शायद सुगलकालसे आरंभ हुआ। यह उससे पूर्वकी बात है। पृष्ठ ३१, पद्यांक ३६५.—

रासाके अनुसार नागोरीखांसे सर्वथा हारने पर ताजखां वापिस हिसार पहुँच गया। यह बात सर्वथा असंभव नहीं है। क्योंकि सय्यद वंशके परतर सुल्तान वहुत निर्वेछ थे। किन्तु यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि केवछ नागोरका खां ही उससे न डरता था; निरवाण, चौहान, तंवर, कह्मवाहे एवं अनेक अन्य जमींदार भी उसे कर देते थे और उसने खेतड़ी, खरकरा, रेवासा, वौहाना, पाटन, गवरगढ़ आदिको छट छिया था।

पृष्ठ ३१, पद्यांक ३७४. ताजखांनुं जब चिल गये, फतिहखानुं सिरसौर । वैठौ कोट हिसारमें, भलें पिताकी ठौर ।

फतहलांके राज्यका हिसारमे आरम्भ होना भी संभव है। किन्तु यह अवश्य भ्यानमें रहे कि फतहपुरकी स्थापनासे पूर्व वहलोल लोदीने इस पर अधिकार कर लिया था। सय्यद् सुस्तान अलाउदीनके समय लोदी सरहिन्द, स...सन्नाम, हिसार और पानीपतके स्वामी थे। (बारीले लांजहां लोदी, लंड ५)।

पृष्ट ३२, पद्यांक ३७९-८०.-

सम्वत् १५०८ में फतहपुरकी स्थापना हुई। उस समय चैत्र शुक्लकी पंचमी थी। हिज्री सम्वत्की यही तिथि सन् ८५७ तारीख २० सफ़रके रूपमें दी हुई है। इन दो तिथियों में से हमें एकको अशुद्ध मानना होगा। सन् सत्तावन आठसेके स्थान पर सन् पचावन आठसे होने पर यह अन्तर दृर हो सकता है। इसी सालमें वहलोल भी दिव्हीके सिहासन पर बैठा।

क्यामलां रासा ; टिप्पण ]

पुष्ठ ३२, पद्यांक ३८२-८३.---

पल्हू, सहेवा, भादरा, भारंग आदि फतहपुरसे बहुत दूर नहीं है। संभव है कि यहाँ क्यामखानियोंने अपना आधिपत्य स्थापित किया हो।

पातसाहकी चोखसौँ रहि ना सके हिसार ।.....

पातसाहसे मतलय यहलोलसे हैं । किन्तु जैसा अपर बताया जा चुका है बादशाह होनेसे पूर्व ही बहलोलने हिसार ले लिया था ।

पृष्ठ ३३, पद्यांक ३८६-८७.-बहलोलका रणथंभोर पर आक्रमण और फतहखांका जुहार करना...

तबकाते अकवरीके अनुसार वहलोलने सन् मम्ह हिन्री अर्थात् सन् १४८२ ई॰ में रणथंभोर पर आक्रमण किया। फतहलांने सचमुच इसमें भाग लिया हो तो इससे कायमलानियोंके इतिहासमें निश्चित तिथि मिलती है। हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि फतहलांने सन् १४५१ से कमसे कम सन् १४म२ ई. तक राज्य किया।

पुष्ठ ३३, पद्यांक ३६३. मांडूका सुल्तान हिसामदीन.....

मांडू मालवा राज्यकी राजधानी था। वहाँ हिसामुद्दीन नामका कोई सुल्तान न था। बहलोलके समय ख़ल्जी महमूद प्रथम मालवेकी गद्दी पर वर्जमान था। वहलोलका इस सुल्तानसे दिस्लीके सुल्तान मुहम्मदके समय सन् १४४१ में सामना हुआ। महमूद जव दिल्लीके सुल्तानसे सन्धि कर वापिस जा रहा था, बहलोलने उस पर आक्रमण किया और किसी अंशमें विजय प्राप्त की।

हिसामखां नामके एक व्यक्तिका नाम भी इस समय सुननेमें आता है। वह दिल्लीका वजीर और सुल्तान मुहम्मदका परम हितेषी था। वहलोलने मुहम्मदकी सहायता इस शर्च पर की कि हासिमखां कत्ल कर दिया जायगा। (तारीखे खां जहां लोदी, इलियट श्रौर डाउसन, खंड ५, पृष्ट ७२)।

पृष्ठ ३४, पद्याङ्क ४०६. नारनोत्तते ग्रखनकी, ग्राई यहै पुकार ।.....

म्राखन इंख्तयारखांका ही नाम है। देखो पृष्ठ २७ और इस वर्णनका पद्य ३१८। पृष्ठ ३५, पद्याङ्क ४१४. फतहखांका कांधळको हराना और प्रजाको मारना.....

हार शायद क्यामखानियोंकी हुई न कि वीकानेरके संस्थापक वीका के चाचा कांधककी। इस युद्धमें बहुगुनके मारे जानेसे फतहखां बहुत नाराज हुआ। (देखिये, पृष्ट ११९ पर का टिप्पया)। अजा सांखळा शायद सांगाका साळा रहा हो। क्यातोंके श्रनुसार सांगाने २८ विवाह किये थे। इनमें संभवतः एक सांखळी रानी भी रही हो।

पृष्ठ ३५, पद्याङ्क ४१६, मुस्कीलां किरांनाका वध.....

रासाने युद्धस्थळका नाम सरसा दिया है। इतिहासमे मुक्कीखां किरानीका नाम श्रप्राप्य है। किन्तु जौनपुरके सुल्तान मुहम्मदने सन् १४५२में दिल्ली पर आक्रमणकी इष्कासे सरसेमें अवस्य मुकाम किया था, वहां वहलोलके पक्षसे फतहखांका उससे युद्ध करना श्रसम्भव नहीं है । परन्तु क्यामखानियोंने सन् १४८२ में ही लोदियोसे मेल किया हो (देखो, पृष्ठ ११७ का टिप्पण) तो ऐसा श्रनुमान श्रवस्य असंगत होगा।

पृष्ठ ३६, पद्याङ्क ४२४. फतहखांका आमेर और भिवानी पर आफ्रमण.....

इस वर्णनमें कितनी सत्यता है और कितनी श्रतिशयोक्ति, यह कहना कठिन है।
पृष्ठ ३६, पद्याङ्क ४३३. कांधिल वहु गुन हन्यौ हो, रिस राखत मन मांहि।.....

रासाके पिछुछे वर्णनमें कांघल की पराजयका वर्णन है, (देखें, पृष्ठ ११७ का टिप्पण) परनतु इस पंक्तिसे प्रतीत होता है कि उसने क्यामखांनियोंको हराया था।

पृष्ठ ३७, पद्याङ्क ४३६. झुंझन्के शम्सखांका जोधाकी पुत्रीसे विवाह.....

यह कथन असत्य प्रतीत होता है। जोधपुर राज्यके संस्थापक और महाराणा कुम्भासे छोहा छेने वाला जोधा क्यामखानियांसे न कमजोर था और न दवा हुन्ना जो उन्हें श्रपनी पुत्रीका ढोला भेजता।

पृष्ठ ३७, पद्याङ्क ४४५. चिमनको इंन लीनो नीसांन.....

चिमन न जाने कोन था। रासाने इससे पूर्व फतहखांकी ृजीवन-घटनाओंका वर्णन करते हुए इसका नाम नहीं दिया है। इस इलाघापूर्ण सबैयेमें जादो (संभवतः भाटियों) को भी फतहखांके परास्त शत्रुओंमें सम्मिलित कर दिया गया है। जान किव ही तो ठहरा, अत्युक्तिका उसे ग्रिधकार है।

पृष्ठ ३८, पद्याद्व ४४१. दिल्लीके पतिसाहकों, वदें न खानुं जलाल.....

यह ग्रतिदायोक्ति प्रतीत होती है। किन्तु मूँ मनुके वारेमें सुल्तान यहलोल और जमालखांमें वैमनस्य असंभव प्रतीत नहीं होता। (देखो, पृष्ठ २९)

पृष्ठ ३९, पद्याङ्क ४५८-४५९. छापौरी श्रौर आमेर पर हमले.....

ग्राम्बेर फतहपुरसे काफी दूर है। शायद उस राज्यके किसी भूमाग पर आक्रमण किया गया हो।

गृष्ठ ३९, पद्याद्ध ४६६-६७. बीका और वीदाका भानना मुत्रारकशाह.....

वीदा वीकानेर राज्यके संस्थापक बीकाका छोटा भाई छौर द्रोणपुर, छापर आदिका स्वामी था। मुबारकशाहसे इन भाइयोंके सम्बन्धके विषयमें पृष्ठ ११९ का वृसरा टिप्पण देखें। पृष्ठ ४०, पद्याद्व ४७७-७८. बीदाका फतहपुर पर श्राक्रमण.....

बीकानेरकी ख्यातोंमें यीदाके इस आक्रमण्का वर्णन नहीं मिलता। 'छन्द राठ जइतसीरट' में अवस्य यह लिखा है कि बीकाने फतहपुर और म्मृंकन्को श्रधीन किया श्रीर उन्हें बांहका सहारा है कर कायम रखा (बंद ४६)। पृष्ठ ४०, पद्याङ्क ४७८ से. वीदाका सहायक दिलावरखां.....

इसका उल्लेख "छंद राउ जइतसीरउ" में भी है। यह नाहद और नरहदका स्वामी था। वीकानेर राज्यके संस्थापक वीर बीकाने उसे इस प्रदेशसे निकाल दिया ( छंद ४५ )

पृष्ठ ४२, पद्याङ्क ४९९. बीका दोसी गयो हो उतते आयो भाजि.....

योकाकी अनेक विजयोंका सूजा नगरजोतरचित, 'छंद राउ जइतसीरउ' में वर्णन है। इसने दिल्ली तक धावा किया था ( छंद ४६ )। यह संभव है कि ढोसीके आसपास उसे विशेष सफलता न मिली हो।

पृष्ठ ४३, पद्याङ्क ५१० से. ऌ्रण्करण्का ढोसी पर आक्रमण्.....

वीकानेरके इतिहाससे सभी को ज्ञात है कि ढोसी पर आक्रमण वीकाके पुत्र ख्लाकरणके जीवनकी ग्रंतिम घटना थी। 'छंद राउ जइतसीरउ'के अनुसार क्यामखानियोंने ख्लाकरणकी अधीनतामें अपनी फीज भेजी थी (छंद ८०)। यह वर्णन ठीक हो तो हमें मानना पड़ेगा कि वीदावतोंकी तरह छडाईके समय इन्होंने राव जैतसीका साथ छोड दिया था।

क्यामखानियों और राठौड़ोंका वैर काफी पुराना था । रासासे हमं ज्ञात है कि राव बीकाके चाचा रावत थे। कांधळने इन्हें ख्व दुःख दिया था और उनकी बहुतसी पैतृक भूमि पर उसने अधिकार कर लिया। रावके विपयमें यह प्रसिद्ध है कि उसने फतहपुरके बहुतसे गाँव जीत लिये (देखिये, दयाळदासकी ख्यात; 'साद्ळ प्राच्य प्रन्थमाला', पृष्ठ २८) । स्वयं रासाने दीळतखांकी बढ़ाई करते समय केवळ इतना ही लिखा है कि न उसने दूसरोंकी भूमि दवाई और न दूसरोंको अपनी भूमि द्वाने दी (पृष्ठ ४२, पद्य ४६७)। एक गाँवकी जीतको एक प्रान्तकी जीत लिखने वाला कवि जब अपने एक पूर्वजकी स्तुतिमें केवळ इतना कहनेको विवश हो तो यह सिद्ध है कि दौळतखां निर्वल शासक था और उसके समय कायमखानियोंको संभवतः अपने राज्यका कुछ भाग छोड़ना पढ़ा।

पुष्ठ ४३, पद्याङ्क ५११. तुरक मान कीनी मदत, जॉनत सकल जहांन.....

ढोसीके स्वामी पठान अवस्य थे, किन्तु यह वताना कठिन है कि उनके सहायक तुर्कमान किस स्थानके अधिकारी थे।

पृष्ट ४४, पद्याङ्क ४१८. बावरका दौलतखांसे मिलना.....

यह मनगढंत कथा है। हाँ, इससे इतना श्रवश्य प्रतीत होता है कि क्यामखानी गोवधके विरोधीं थे, वे सर्वथा अपने हिन्दू संस्कारों को न छोड़ सके थे।

पष्ठ ४४, पद्याङ्क ५२५. अलवरमें हसनलां.....

हसनखां मेवाती श्रपने समयका प्रसिद्ध वीर पुरुष था। गुजरातके प्रसिद्ध एवं प्रताप-शाली सुल्तान बहादुरशाहको इसने शरण दी थी। वाबरके प्रवल विरोधियोमें यह एक था और इसका प्रभाव इतना अधिक था कि बाबरने इसे विद्रोहियोंकी जड़ लिखा है। ( तुजके बाबरी, इलियट और डाउसन, खंड ५, पृष्ठ २६३)। खानवाके युद्धमें इसने राणा सांगाका साथ दिया था। लगभग चौदहवीं शताब्दोके आरम्भसे उसके पूर्वज मेवातमें राज्य करते आये थे, और उन्होंने ग्रंशतः ही दिल्लीके सुल्तानोंका प्रभुत्व स्वीकार किया था। वावरने दिल्लीकी विजयके कुछ समय वाद मेवात पर आक्रमण किया। हसनखांने छुछ विरोधके वाद अधीनता स्वीकार की। वावरने अलवरका दुर्ग और तिजारा अपने अफसरोको सौंपे और अलवरका खजाना हुमायूंको दिया, किन्तु हसनखांको भी उसने नाराज न किया। मेवातके वदले बाबरने कई लाखकी एक अन्य जागीर उसे दी। (वहीं, पृष्ठ २७३-४)।

पृष्ठ ४५, पद्याङ्क ५३२. निरवांन.....

यह चौहानोंकी प्रसिद्ध शाखा है। इस समय नागौरका खां सुहम्मद प्रतापी था। शायद क्यामखानी उसकी तरफसे लडे हों।

पुष्ट ४५, पद्याङ्क ५३६. मुहब्बत साराखानी.....

इतिहाससे इसका कुछ पता नहीं चलता। शेरशाहके सामन्तोंमे ग्रनेक सरवानी थे। शायद उनमेंसे किसीसे मतलव हो ।

पृष्ठ ४७, पद्याङ्क ५७३. स्रूंसन्.....

मूंमन्में क्यामखानियोंकी एक शाखा राज्य करती थी । रासामें इसका बार बार जिक है। उसकी वंशावली इस प्रकार है :—

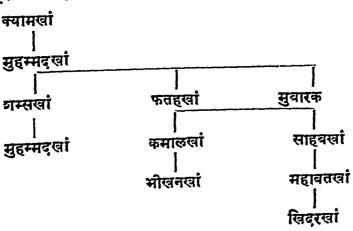

पृष्ठ ४८, पद्यांक ५८१. नाहरतांसे वीकानेरके राव ल्लाकरणकी वेटीका विवाह......

रासाने लिखा है कि अपने जीते ही लूणकरणने अपनी बेटी नाहरखांमें विवाहनेका वचन दिया था। जो राजपृत क्यामखानियोंसे कर मांगता और शायद लेता भी था, वह उन्हें बेटी देनेका वचन दे, यह संभव प्रतीन नहीं होता।

पृष्ठ ४९, पद्यांक ५८८. नाहरखांका महल चिनवाना.....

इसका सम्वत १५९३ भाद्या सुदी अष्टमी है। यह क्यामग्यानी इतिहासकी पुनः एक

निहिचत तिथि है। इससे लगभग चार साल वाद शेरशाह दिल्लीका वादशाह हुआ। रासाके भनुसार नाहरखांने उसकी अच्छी सेवा की।

पृष्ठ ५०, पद्यांक ५९०. नागोरी खां और राना.....

रासामे राना और नागोरीखां इन दोनोंके नाम नहीं हैं। इसिछण यह घटना संदिग्ध है। इस समयके आसपास हजखांका अजमेर और नागोर दोनो पर अधिकार था, और उसे उदयपुरके महाराणा उदयसिंहसे युद्ध भी करना पढ़ा था। किन्तु इस घटना का समय सन १५५७ ई. होनेके कारण गांगा और जैतसी आदि कई राजा और सरदार जिनके नाम रासाने गिनाये हैं, वास्तवमें उसमे वर्तमान नहीं हो सकते। उनका देहान्त इससे पूर्व ही हो चुका था।

पृष्ठ ५४, पद्यांक ६४२. फर्नग्यांन.....।

मुगल मनसबदारोमे इसका नाम नहीं मिलता। अकवरको इसने किस सालमे वेटी दी यह भी माल्य नहीं होता। किन्तु घटना रामाकी रचनामे अविक दूर नहीं है, अतः इसकी सत्यतामें सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं। अनेक सामन्तो और राजाओंको वैवाहिक सम्बन्धों द्वारा अपनी तरफ करना अकवरको नीतिका एक अंग था।

पृष्ठ ५४, पद्यांक ६४२. रायसाल की वांही.....।

यह जातिका शेखावत था। इसके दादा रायमलके यहाँ शेरणाहके पिता हसनखां सूरने कुछ दिन नौकरी की थी। रायसाल अकवरी दरवारमें जनानखाने पर तैनात था। इसकी जहाँगीरके समय दक्षिणमें मृत्यु हुई। अच्छा वीर पुरुप था। तवकाते अकवरीके अनुसार इसका मनसय २००० था। फदनखांसे यह कहीं अधिक प्रभावशाली रहा होगा। इसलिये रासाका यह कथन कि फदनखांकी जमानत पर वादशाहने रायसालको नौकर रखा था, संगत प्रतीत नहीं होता।

पृष्ठ ५४, पद्यांक ६४३. वीदावत.....।

ये राव बीकाके भाई वीटाके वंशज थे। पृष्ठ ५७, पद्यांक ६७४. ताजखांका अलवरसे रेवाडी पर आक्रमण.....।

अकवरके राज्यमें ३४वें सालमें शेखावतोंने मेवातसे रेवाडी तक गडवड़ की । ३४वें सालमें अकवरने शाहकुलीको उसे दवानेके लिए भेजा । संभव है ताजखां उस समय सेनाके साथ रहा हो । पृष्ठ मर. पद्यांक ६६५, दयो फतिहपुर छुत्रपति लिखि अपनौ फुरमांन.....।

अग्रिम पंक्तियोंसे प्रतीत होता है कि फतेहपुर कुछ समयके लिए क्यामलानियोंके हाथसे जाता रहा था।

पृष्ठ ५८, पद्यांक ६८१. अलिफखांका पहाड पर आक्रमण.....।

कछवाहा जगतसिहकी अधीनतामें यह अकवरके ४२वें राजवर्ष अर्थात् सन् १५९३ ई. मे

हुआ। राजा बसु, तिलोकचन्द आदिने अकवरकी अधीनता स्वीकार की। (देखें, अकबरनामा; मृतीय खंड, पृ. १०८१ और १११३)।

पृष्ठ ५८, पद्यांक ६८५. सलीमका राणा पर आक्रमण.....।

सलीमका राणा पर यह आक्रमण सन् १५९९ ई. मे हुआ। राजा मानसिंह, शाहवुली आदि अनेक सेनापित उसके साथ गये। इस समय अलिफखांका पहली बार अकबरनामें वर्णन मिलता है। उसमें लिखा है:—''जब शाहजादा सलीम राणाको दंढ देने के लिए भेजा गया, तब अपनी आरामपसन्दगी, मद्यप्रियता और ब्रिरी संगतीके कारण कई दिन तक अजरोरमें उहर कर वह उदयपुरकी ओर चला। राणाने दूसरी तरफसे निकल कर मालपुरा तथा अन्य उपजाऊ इलाकोंको छूट लिया। इस पर शाहजादेने माधोसिंहको सेनाके साथ उधर भेजा। राणा पहाडोमें लीट गया और लौटते हुए उसने रातके समय शाही फौज पर हमला किया। राजफुली, लालबेग, मुवारिकबेग और आलिफखां टिके रहे, जिससे राणा लौट गया।" ( अकबरनामेका अंग्रेजी अनुवाद; खंड ३, ४, १११५)।

पृष्ठ ५९, पद्यांक ६९१. ऊँटालै हो समसलां, उत आयो कर साथ.....

हाक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझाने वीरिवनोदके आधार पर लिखा है कि सलोमने मेवाइमें प्रवेश कर मांडल, मोही, मदारिया, कोसीथल, बागोर, ऊँटाला आदि स्थानोंमें थाने बिठला दिये। ऊँटालेके गढ़में उसने बढ़े सैन्यके साथ क्यामखानी शम्सखांको नियत किया।

कॅटालेका युद्ध मेवाबके इतिहासमे विशेष प्रसिद्धि रखता है। चूंडावत और शक्तावत दोनों ही हरावलमें रहना चाहते थे। राणा अमरसिहने आज्ञा दी कि हरावल उसीकी रहेगी जो दुर्गमें प्रवेश पहले करेगा। शक्तावत वल्ल्ट्रेन किस प्रकार अपने शरीरको भालोंसे ख़िदवा कर हाथियों द्वारा दरवाजा नुडवाया और चूंडावत किस प्रकार सीढ़ियों द्वारा किले पर चढे यह पठनीय कथा है। जैतसिंह चूंडावत घायल हो कर नीचे गिर पडा। गिरते ही उसने अपने साथियोंको आज्ञा दी कि वे उसका सिर काट कर किलेमें फेंक दें। इस प्रकार चूंडावत ही सर्व प्रथम किलेमें पहंच पाये, और हरावल उन्हींकी रही।

राजप्रशस्ति महाकान्यमें लिखा है कि—दिल्लीपितका मृत्यवर क्यामखां इस युद्धमें मारा गया । क्यामखांसे आपाततः क्यामखांनी शम्सका अर्थ लिया जा सकता है। किन्तु शम्सखां युद्धमें मारा नहीं गया । संभवतः कान्यका क्यामखां शुजातखांका पोता क्यामखां हो, जिसे तरिवयतखांकी उपाधि मिली थी, और जो अकवरके राज्यके पांचवे वर्षमें अलवरका फीजदार बनाया गया।

पृष्ठ ५९, पद्यांक ६९६. राइ मनोहर.....

राय मनोहर ल्लाकरण शेखावतका पुत्र था। अकयरके समय मेवाइ, गुजरात आदिके युद्धों में इसने अच्छी स्याति प्राप्त की थी। जहांगीरके राज्यके दूसरे वर्षमें, यह १५०० जात ६०० सवारका मनसवदार नियुक्त किया गया। इसके नौ वर्ष बाद दक्षिणमें उसकी मृत्यु हुई। राय मनोहर फारसीका अच्छा कवि था।

पृष्ठ ५९, पद्यांक ६९७. दुळपत बीकानेरीये.....।

यह राजा रायसिंहके वाद बीकानेरकी गद्दी पर बैठा। सन् १६१२ ई. में जहांगीरने उससे अप्रसन्न हो कर सूरसिंहको बीकानेरकी गद्दी दी। दळपतसिंहने हिसारके आसपास विद्रोहका झंडा खड़ा किया।

पृष्ठ ५९, पद्यांक ६९८. ज्यावदी.....।

संभवतः जहांगीरके मनसवदार जियाउद्दीन काजवानीसे मतलब है। नहांगीरने उसे एक हजारी मनसबदार बनाया और तबेलेके हिसाब-िकताब पर नियुक्त किया। (देखें, तुजुके जहांगीरी, अंग्रेजी अनुवाद, पृ. २५)। दयालदासने अपनी ख्यातमें इसका नाम जावदीन दिया है (पृ.१४४-६)। पृष्ठ ५९,-पद्यांक ६९९. शेख कबीर....।

्यह शेख सलीम चिश्तीका वंशज था। इसकी दूसरी उपाधियां शुजातखां और रूस्तमें जमा थीं। यह मजका रहने वाला था। जहांगीरने गही पर बैठनेके समय इसे १००० का मनसबदार बनाया। बंगालमें उसने बड़ी वहादुरीसे बादशाही सेवा की। इसकी वीरताके कारण ही बादशाहने उसे रूस्तमें जमाकी उपाधि दी थी।

पृष्ठ ६१, पद्यांक ७१७. फिर पठयो पतिसाह पें.....।

तुजुके जहांगीरीमें दलपतको पकड़ कर भेजनेका श्रेय खोश्तके फौजदार हाशिमको दिया गया है । पृष्ठ ६२, पद्यांक ७६०. दक्षिणमें अलिफखां.....।

यह वास्तवमें दक्षिण पर खांजहांके आक्रमणके समयका वर्णन है। मिलक अम्बर (अग्रिम टिप्पण देखें) के श्रहमदनगर राज्यमें अत्यन्त प्रवस्न हो जाने पर जहांगीरने १६०८ में अञ्दुर्हिम खानखानाको उसके विरुद्ध भेजा। खानखाना असफल रहा। अहमदनगरका दुर्ग भी मुगलोंके हाथसे निकल गया। नाम मात्रके लिये इससे कुछ पूर्व जहांगीर शाहजादे परवेजको दक्षिणका सिपहसालार नियुक्त कर चुका था। उसकी मददके लिये खांजहां लोदीकी श्रध्यक्षतामें बादशाहाने एक बहुत बढी फौज भेजी जिसमें अलिफखां भी सम्मिलित था। सन् १६११ में यह निश्चय हुआ कि अञ्दुष्ठा गुजरातसे नासिक और प्रयम्वककी तरफ बढ़े, और वरार एवं खानदेशसे खांजहां, मानसिंह आदि उसे सहायता प्रदान करें। किन्तु अञ्दुष्ठाने बिना परवाह किये एकदम हमला बोल दिया। दोलताबाद पहुँचते पहुँचते उसकी बहुत सी फौज क्षीण हो गई। बाकी फौजका बहुत सा अंश बागलाना पहुँचनेसे पूर्व नष्ट हो गया। अञ्दुष्ठाको हारते देख कर बाकी शाही कीजें भी पीछेकी तरफ लीट पढ़ी। रासा कारने ठीक ही लिखा है:—

अव्दुछहके विचरते, विचर भई दल मांहि। आये सव रहानपुर, कहूँ रह्यो को नांहि॥

पृष्ठ ६२, पद्यांक ७३५. अंवर आयो साजि दक, गनती आवे नांहि.....।

अंबरका अर्थ यहां मिलक अंबर है। ऐसे राजनीतिज्ञ दक्षिणने कम ही उत्पन्न किये हैं। शासन-प्रवन्ध एवं सैन्य-संचालन इन दोनोमे यह निपुण था। खानखाना, खाने जहां आदिको परास्त करना इसी वीर हटसीका कार्य था। अहमदनगरके राजाकी इसने अच्छी सेवा की। सन् १६२६ में इसकी मृत्यु हुई। इसके विस्तृत वर्णनके लिये जहांगीरका कोई इतिहास देखें। पृष्ठ ६२, पद्यांक ७३३. अट्डुइइ.....।

अन्दुक्षा जहाँगीरका प्रसिद्ध सेनापित था। मेवाइमें इसने अनेक विजय प्राप्त की। इससे प्रसन्न हो कर जहाँगीरने इसे फिरोज जंगकी उपाधि दी। मेवाइसे यह गुजरात मेजा गया। पृष्ट ६४, पद्यांक ७६०. सगरपै.....।

सगर महाराणा अमरसिंह प्रथमका चाचा था। शाहजादे परवेजको मेवाड पर भेजते समय वादशाह जहांगीरने इसे मेवाडके राणाकी उपाधि दी और मुगलों द्वारा अधिकृत मेवाडका अधिकांश प्रदेश इसे दे दिया। मेवाडसे संधि होने पर जहाँगीरने इससे राणाकी उपाधि ले कर रावतकी उपाधि दी। सन् १६१७ ई० में इसका देहान्त हुआ।

पृष्ठ ६५, पद्यांक ७६९. खुसरो वीतर वीतखां.....।

पट्यांक ८०० के टिप्पणका अन्तिम भाग देखें। यह इसका सामान्य उदाहरण है कि जहाँगीर-के राज्यमें दिखीके निकट भी गडवड थी।

पृष्ट ६७, पद्यांक ७९८. राजा विक्रमजीतकै.....।

यह राजकुमार खुर्रमका अत्यन्त विश्वासपात्र था। सन् १६१८ में जहाँगीरकी आज्ञासे सोरठके जामको इसने दिखींके अधीन किया। सन् १६१९ में शाहजादे शाहजहांकी तरफसे यह कांगड़े पर मेंजा गया। इसींके साथ अलिफखां भी रहा होगा। दक्षिणमें अम्बरके विरुद्ध शाहजहाँकी। सफलताका पर्याप्त श्रेय विक्रमजीतको है। शाहजहाँ के विद्वोहीं होने पर विक्रमजीतने आगरेको खटा दिखींके निकट विलोचपुर नामके स्थान पर शाहजहांके पक्षमें शाही सेनांके विरद्ध युद्ध करता हुआ यह मारा गया। इसका असली नाम सुन्दर था।

पृष्ट ६७, पद्यांक ८००. सूरजमल.....।

यह मक न्रपुरके राजा वसुका पुत्र था। सन् १६१४ में जब मुर्तजाखांने कांगड़ा छेनेका प्रयस्न किया तो यह भी शाही फीजदारोमें था। शाही विफलतामें स्रजमलका पह्यन्त्र भी शायद सुछ कारण रहा हो। इसके विरुद्ध शिकायतें होने पर भी बादशाहने इसे क्षमा कर दिया। दक्षिणमें शाहजादा शाहजहांकी इसने अच्छी सेवा की। मुर्तजाकी मृत्युके बाद इसे शाही सेनाका मुख्य सेना- पति बना कर बाँद्शाह जहांगीरने कांगर्के विरुद्ध भेजा, किन्तु भाई-बन्धुओंसे छड्ना इसे अभीष्ठ न था। यहाँ विद्रोह कर इसने पहाणी राजाओंका एक प्रबल संघ तैयार किया।

मध्यद् सकी यहाँको इसने युद्धमें हराया और हाही प्रगने लूटे, दिन्तु विक्रमजीतके सामने इसका वृष्ट यहा न चला। इसकी राजधानां मक न्रपुर पर विक्रमजीतने अधिकार कर लिया। रायामें वनीत होता है कि अलिफर्यांको इस स्थान पर विक्रमजीतने दाही सेनाक वृष्ट भागके साध रमा। इसके वृष्ट दिन चाद स्रजमल बीमार हो पर मर गया। जहींगीरने इसके स्थान पर उसके भाई जगतिहको नियुक्त किया और उसे १००० जात, ५०० सवारनी मनस्यदारी दी। (बृष्ट विशेष वर्णनके लिये अवशिष्ट टिप्पण देखें)।

पृष्ठ ६९, पद्यांक ८१४. जहांगीर मानी नहीं, विक्रम करी जु यात.....।

ष्टम पंक्तिये प्रतीत होता है कि विक्रमानीत मर्वेष्ठयस साम द्वारा कार्य मिद्ध करनेका प्रयस्न विया फरता था !

पृष्ट ६९. पशांक ८६५. हृद्यो गद्र.... ।

गदवी विजयका समय नवस्यर १६ सन् १६२० है।

पृष्ट ७०, पशांक ८२७. उटा.....।

यह भी पहारी हुमें हैं। मिन्धका ठटा नहीं।

पूष्ट ६२, पशांक ८१४. मरदारमां ....।

मरदारमां पचाम वर्षका हो वर १६ मुहर्रम मन १०३५, तद्रनुसार सं० १६८२ आहिवन मुद्री १३–१४ को ट्रस्तोंकी यीमारीये मर गया। यादशाहने यह सुन कर पंजायके पहादोकी फीज-दारी धलिफमांको दो जो दमके मददगारी में से था। (जहांगीरनामा)

पुष्ट ७२, पद्यांक ८१४.

पहाड़ी नेनाओंके स्थानाविके लिये हम पुम्तकके परिविष्ट रूपमें प्रकाशित अलिफखांकी पैटी देगों।

पृष्ट ७३, पद्यांक ८६५. नगरीट देरे कीये जगतें दल यल साज.....।

जगतिसह राजा वसुका दृसरा पुत्र था। (पद्य ८०० वाला उपर का टिप्पण देखो) जब शाहजहांने विद्रोह किया तो उसका कृपापात्र होनेके कारण जगतिमहने पहाटोंमें पहुँच कर उपद्रव किया। (ग्लैडविन, जहांगीर, पृष्ट १४२)।

पृष्ट ७४, पद्यांक ८७७. मादकलां पेंठान हो, चीटी दई पटाय.....।

मादिकयां पंजायका सूचेदार बनाया जा कर जगतसिंहके विरुद्ध भेजा गया। इस कार्यमें उसे विशेष सफलता न मिळी। जहाँगीरकी मृत्युके याद आसफखांने इसे शाहजहांकी तरफ कर लिया। (तुजुके जहांगीरो अंग्रेजो, अनुवाद, खंड २, पृ. २५९; इकबाल नामा, पृष्ठ २०३)। पृष्ठ ८०, पद्यांक ९३३. अलिफखांका मृत्यु सम्वत्....।

सं० १६८३ जहांगीरके राज्यका अंतिम वर्ष था। अलिफखांकी पैडीके अनुसार इसका जन्म संवत् १६२१ था। इसिल्ये ६२ वर्षकी अवस्थामें रण-प्रांगणमें इस वीरने अपने प्राण दिये। पृष्ठ ८२, पद्यांक ९३९. ग्रन्थका रचनाकाल.....।

संवत् १६९१ रासाके मुख्यांशका रचनाकाल है। इसके वादका भाग इसकी अनुप्ति मात्र है।

पृष्ट ८२, पद्यांक ९३९. कवित पुरातन मैं सुन्यी, तिह विध कर्यो वखान.....।

क्या इन शब्दोंसे यह अर्थ क्रिया जाय कि अलिफखांके मृत्युके कुछ ही समय बाद, किसी अन्य किवने इस विषय पर कोई किवत्त लिखा और जांनने उसे अपनी रचनाका आधार यनाया। अधिक संभव तो यह प्रतीत होता है कि केवल रासाके आदि भागके लिये किवने उसका आश्रय लिया है। अन्य वार्ते उसके प्राय: समसामयिक थीं।

पृष्ठ ८३, पद्यांक ९६०. अमरसिंह राठौरका आगरेमें काम आना.....।

मुसलमानी इतिहासकारोंने इस विषय पर जो कुछ लिखा है उसका सारांश निम्न-लिखित है –

अमरसिंह दरवारसे कुछ दिनोंसे अनुपस्थित रहा था। जब वह जुलाई २६, १६४४ ई० सन्के दिन वापस आया तो मीरयद्भ्यो सलावतलां उसे दाराके स्थान पर वादशाहसे मिलनेके लिये ले गया। अमरसिंह वाई तरफ खडा था और वादशाह शामकी नमाजके वाद कुछ हुक्म लिखा रहा था। सलावतलां मुखा करामतसे कुछ बातचीत करने लगा। अमरसिंहको संदेह हुआ कि सलावतलां उसकी शिकायत कर रहा है। अचानक ही अमरसिंहका खंजर सलावतलां पर पड़ा और सलावतलां इह लीला समाप्त हो गई। खलीलुखालां और अर्जु नने एक दम अमरसिंह पर हमला किया, और शिव्र ही कुछ और मनसवदार और गुर्जवदार उनसे आ मिले। अमरसिंह मारा गया। अमरसिंहके साथियोंने अर्जुनसे इसका बदला लेनेका प्रयत्न किया और इसी झगडे में मीर तुजुकलां मीरलां, मुशरिफ मुलकचंद आदि मारे गये। अन्ततः सण्यदलां जहां और रशीदलां अन्सारी आदिने अमरसिंहके आदिमयों पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला।

इसी घटनाका अतिरंजित रूप अनेक राजपूती स्यातोंमें मिलता है। सबसे विश्वस्त वर्णनकी दो जैन कृतियां हैं जिन्हें श्री अगरचंद्र नाहटाने 'भारतीय विद्या'खंड २ में प्रकाशित किया था। इनके अनुसार वास्तविक घटनाका रूप यह था:-

यीकानेर और नागोरके बीचमें, कुछ सरहदी झगड़ा पैदा हो गया था। इसीके बाद अमरसिंह शाहजादा दाराश्चकोहकी हवेलीमें बादशाहमें मिलने गया। बादशाह गुमलखानेमें था। सलावतखांसे अमरसिंहका कुछ बाद विवाद हो गया और अमरियह कह बँठे ''अच्छा खबर पडेगी।" सरहदी झगड़ेमें सलावतखांने ताना देते हुए कहा, "क्या खबर पड़ेगी? बीकानेर तो खबर पड़ी। क्या रावजी गंवारी करते हो?" इतना सुनते ही अमरसिंहने कटारी चलाई। वह सलावतखांक पेटमे घुस गई। शाहजहांने अमरसिंहको पहले तो घर जानेका हुक्म दिया, किन्तु दारिशकोहके कहने पर मनसबदारोंसे कहा, "देखो, न जाने पाये। अमरसिंहको मार लो।" गौड विट्ठलदासके लड़के अर्जुनने धोखेसे वार कर अमरसिंहको गिराया और गुर्जय-दारोंने आ कर अमरसिंहका काम तमाम किया। जब लाश बाहर भेजी गई तो गोकुलदास, मीरखां और हरनाथ भाटीने वख्सी मुलकचंदको मार डाला। गोकुलदास और हरदास अमरसिंहके दस अन्य नौकरों सिहत यहीं लड़ कर काम आये। प्रातःकाल होते ही राठौड वुल, राठौड भावसिंह, गिरधर ज्यास आदिने अमरसिहकी रानियोंको सत्ती किया और फिर अर्जुनसे बदला लेनेका विचार किया। बादशाहने उनके विरुद्ध खांजहां सैयदको भेजा। बल्द राठौड़ आदि अमरसिंहके ६४ आदमी वीरतासे लड़ते हुए काम आये।

संत्रत् १७०१ श्रावण शुक्ला द्वितीयकी तीन या चार घड़ी बीतने पर अमरसिंहने सला-वतखांको कत्ल किया और स्वयं मारा गया। लाशके वाहर आते ही उसी समय उनके १२ साथियोंने भी लड़कर वीर गति प्राप्त की।

वलू राठोडका सैयद खांजहांसे युद्ध श्रावण सुदी २ के तीसरे पहर हुआ।
पृष्ठ ८७. पद्यांक ९९२, ताहिरखां हैं वलखमें साहिजादें के पास....।

शाहजादा मुरादने सन् १६४६ ई. जुलाई सातके दिन बल्खमे प्रवेश किया।
पृष्ठ ८७, पट्यांक ९९१. इंद खोहकें....।

इसका असली नाम अन्दरूखट है। इस स्थान पर सुगछ सेनाने अस्त्राखानी नच्चसुहम्मदको परास्त किया।

पृष्ठ ८९ पद्यांक १०१९, फिरी मुहिम वलखकी.....

औरंगजेवने सन् १६४७ अक्तूवर ३ के दिन वल्ख से प्रयाण किया।
पृष्ठ ८९, पद्यांक १०१९. वहुर पठाई फीज तव, गढ़ खंधारको छैन.....।

ईरानके वादशाह अव्यास द्वितीयने फरवरी १६४६ में सुगलोंसे कंघार जीत लिया। शाहजहांने औरंगजेवको कंघार जीतनेकी आज्ञा दी। शाहमीरकी लडाईमें, जिसका संभवतः रासामें वर्णन है, सुगल सेनापित रुस्तमखां विजयी हुआ। सितम्बर ३, १६४९ के दिन औरंगजेवने दुर्गका पहला घेरा उठाया।

पुष्ठ ८९, पद्यांक १०२३. कंघार पर दूसरा आक्रमण....।

यह सन् १६४२ में फिर औरंगजेवकी अध्यक्षतामें हुआ।
पृष्ठ ९०, पद्यांक १०२६. कंघार पर तीसरा आक्रमण....।

तीसरा आक्रमण सन् १६५३ में दाराकी अध्यक्षतामें हुआ।
 पृष्ठ ६०, पद्यांक १०३०. दौळतखांकी सृत्यु....।
 संवत् १७१० अर्थात् सन् १६५२ में हुई।

## अवशिष्ट टिप्पग

विक्रमाजीत द्वारा कांगड़ाकी विजय-

सूरजमल पर विक्रमाजीतके आफ्रमण और कांगड़ाकी विजयका शाहजहांके सुन्शी जलाला तिया द्वारा रचित शश फतह कांगड़ामें अच्छा वर्णन है। इससे पहाड़ी प्रान्तके भूगोल और तत्सा-मियक राजनैतिक परिस्थिति पर पाठकोंको कुछ अधिक प्रकाश मिलेगा। अतः इसका सार यहाँ प्रस्तुत करते हैं:-

वादशाहने सूरजमलके विद्रोहके विषयमें सुनते ही उसे द्वानेके लिये शाहजहांको नियुक्त किया और उसे कांगड़ा जीतनेकी भी आज्ञा दी। सूरजमलने पंजायके कई परगनों में छुटमार मचा रखी थी। शाहजहांने विक्रमाजीतको सेनाका नायक बनाया, और बादशाह जहांगीरके १२वें वर्षके शहीरयार महीनेमें (१ शाबान. हिन्नी सन १०२७) उसे गुजरातसे एक वड़ी फौजके साथ रवाना किया। सूरजमल यह सुनते ही पडानकोटकी तरफ भागा और मकके हुर्गमें जा कर ठहरा। मक चारों तरफसे पहड़ों और जंगलोंसे घिरा हुआ हैं, देशके बहुत विशाल और मजबृत दुर्गोंमें उसकी गिनती हैं। राजा विक्रमाजीतने शीब्र दुर्गको घेर लिया। सूरजमलने सामना किया, किन्तु पराजित हुआ। उसके ७०० व्यक्ति, मई और औरत मारे गये। स्वयं सूरजमल राजवसुके बनाये हुए नृरपुर नामके किले में हुछ साथियों सहित भाग गया। विक्रमाजीतने यहाँ उसका पीछा किया, और सूरजमलने चम्याके राज्यमें धुस कर तारागढ़के किले में आश्रय लिया। चार दिनके घेरेके बाद विक्रमाजीतने यह किला भी हस्तगत किया। यहां उसकी फौजके बहुतसे आदमी मारे गये। सूरजमल फिर भागा और उसने चम्याके राजाके यहां शरण ग्रहण की।

विक्रमाजीतने तारागढकी विजयके बाद हारा, पहाडी, ठठा, पकरोटा, सूर और जावालीके किले जीते । इसी वीचमे सूरजमलके भाई माघोसिंहने कुछ उपद्रव किया । विक्रमाजीतने न्रपुर और कांगडेके वीचके कोटिला दुर्गमें उसका मुकावला किया । भयंकर रक्त-पातके वाद शाही सेना किला जीतनेमें समर्थ हुई । कुछ ही दिनोंमें विक्रमाजीतने सब पहाडी प्रदेश पर अधिकार कर लिया । शत्रुके थाने उठा कर उसने शाही थाने विठाये और शाही नौकरोको अनेक जागीरें दीं । स्रजमलका चम्वाके राजाके दुर्गमें देहान्त हो गया । चम्वाके राजाने उसकी तमाम सम्पत्ति, जिसमें चौदह बढ़े हाथी और २०० अरबी और तुर्की घोड़े शामिल थे, विक्रमाजीतको सौंप कर वादशाहसे क्षमा प्राप्त की ।

इसके बाद विक्रमाजीतने कांगड़े पर घेरा ढाला । श्रन्तमें जाही सिपाहियोंने एक जगह दुर्गकी दीवार तोड ढाली । भयंकर लड़ाई हुई । शाही तोपखानेने शत्रुको भून ढाला । जञ्ज भाग निकले । राजा विक्रमाजीतने कांगड़ेमें घुसकर विस्वस्त अफमरोंको नियुक्त किया और जिन श्रूरोंने इम युद्धमें वीरता दिखाई थी उनके मनसव बढाये । इससे पूर्व कांगड़े पर कोई विजय प्राप्त न कर सका था । (इल्यिट और ढाटसन, भाग ६, पृष्ट ५१८-५३१)।